ग्रहिषं पतज्जलि कृत्

# 10625

हेन्दी व्याख्या सहित्



《关于》

## योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽसि ॥

'जिन्होंने योगशास्त्रके द्वारा चित्तके, न्याकरणशास्त्र (महामाष्य)के द्वारा वाणीके तथा वैद्यकशास्त्र (चरकसंहिता) के द्वारा शरीरके दोषोंका निराकरण किया है, उन मुनिश्रेष्ठ पतञ्जलिको मै हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।'



#### पातञ्जलयोगदर्शन

(साधारण हिंदी भाषाटीकासहित्)

#### टीकाकीर-हरिकृष्णदास गोयन्दका

संवत् २००७, प्रथम संस्करण, १४,२५०

मूल्य ॥) सज़िल्द १)

पता-गीताप्रेस, पो ॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)

#### पातञ्जलयोगदर्शनके प्रधान विषयोंकी सूची समाधिपाद १

| स्त           | विषय                                                                                                                                           |                       | বৃদ্ধ                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| १–४           | { प्रन्थके आरम्भकी प्रतिज्ञा, योगके लक्षण और<br>रे उसकी आवश्यकताका प्रतिपादन                                                                   | •••                   | • 5                   |
|               |                                                                                                                                                |                       | १−२                   |
| 77-7<br>20-68 | चित्तकी वृत्तियोके पॉच भेद और उनके लक्षण<br>अभ्यास और वैराग्यका प्रकरण                                                                         | •••                   | <b>५</b> – <b>५</b>   |
|               | समाधिका विषय                                                                                                                                   |                       | <b>९</b> - <b>१</b> ₹ |
|               | ईश्वर-प्रणिधान और उसके फलका कथन                                                                                                                | •••                   | १३-१९<br>१९-२३        |
| ३०-४०         | ∫ चित्तके विक्षेपोका, उनके नाशका और मनकी<br>रिस्थतिके लिये भिन्न-भिन्न उपायोका वर्णन                                                           |                       |                       |
|               | समाधिके फलसहित अवान्तर भेदोका वर्णन                                                                                                            | •••                   | २३–३०<br>३१–३९        |
|               | साधनपाद २                                                                                                                                      |                       |                       |
| <b>१</b> –२   | क्रियायोगके स्वरूप और फलका निरूपण                                                                                                              | • • •                 | ४० <b>-</b> ४२        |
|               | अविद्यादि पॉच क्लेशोका वर्णन                                                                                                                   | •••                   | ४०–४२<br>४२–४८        |
| १०-१७         | र् क्लेशोके नाशका उपाय,और उसकी आवश्यकता<br>प्रतिपादन                                                                                           | का<br>•••             | ४८–५५                 |
| १८-२२         | हृश्य और द्रष्टाके स्वरूपका तथा हृश्यकी सार्थकताका व                                                                                           | हथन                   | ५६-५९                 |
| <b>२३</b> –२७ | र्प्रकृति-पुरुषके अविद्याकृत संयोगका स्वरूप और उ<br>नाशके उपायभूत अविचळ विवेकज्ञानका निरूप                                                     | सके<br>ण              | ५९–६४                 |
| २८–५५         | विवेकज्ञानकी प्राप्तिके लिये अष्टाङ्गयोगके अनुष्ठा<br>आवश्यकता, आठो अङ्गोके नाम तथा उनमेसे पाँच<br>अङ्गोके लक्षण और उनके विभिन्न अवान्तर फलोका | नकी<br>बाह्य<br>वर्णन | ६४–८२                 |
|               |                                                                                                                                                |                       |                       |

| -   | _ |
|-----|---|
| -44 | - |
|     |   |
|     |   |

१-३ {धारणाः ध्यान और समाधि—इन तीनो अङ्गोके स्वरूपका प्रतिपादन ...
४-८ निर्वाज समाधिके बहिरङ्ग साधनरूप संयमका निरूपण ९-१२ चित्तके परिणामोका विषय ...
१३-१५ प्रकृतिजनित समस्त पदार्थोंके परिणामका निरूपण १६-४८ फलसहित भिन्न-भिन्न संयमोका वर्णन ...
४९-५५ विवेकज्ञानका और उसके परम फलरूप कैवल्यका निरूपण ... ११९-१२४

#### कैवल्यपाद ४

#### निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥
मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाध्वम्॥

योगदर्शन एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और साधकोके लिये परम उपयोगी शास्त्र है । इसमे अन्य दर्शनोकी भाँति खण्डन-मण्डनके लिये युक्तिवादका अवलम्बन न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम शब्दोमे अपने सिद्धान्तका निरूपण किया गया है। इस प्रन्थपर अबतक संस्कृत, हिन्दी और अन्यान्य भाषाओमे बहुत भाष्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। भोजवृत्ति और व्यासभाष्यके अनुवाद भी हिन्दी-भाषामे कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके है। इसके सिवा 'पातञ्जलयोगप्रदीप' नामक प्रन्थ खामी ओमानन्दजीका लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका है; इसमे व्यासभाष्य और भोजवृत्तिके सिवा दूसरे-दूसरे योगविषयक शास्त्रोंके भी बहुत-से प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीतादि सद्ग्रन्थोंके तथा दूसरे दर्शनोके साथ भी समन्वय करके प्रनथको बहुत ही उपयोगी बनाया गया है। परन्तु ग्रन्थका विस्तार अधिक है और मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको सुलभ भी नहीं है। इन सब कारणोको विचारकर करीब दो वर्ष पहले पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीकी आज्ञासे मैने इसपर यह 'साधारण हिन्दी- भापाटीका' लिखनी आरम्भ की थी। हीका थोड़े ही दिनोंमे लिखी जा चुकी थी, परन्तु उसी समय कल्याण'के उपनिषदङ्कका निकालना निश्चय हो गया; अतः ईशावास्योपनिषद्से लेकर खेताश्वतरोपनिषद् तक नौ उपनिपदोकी टीका लिखनेका भार मुझपर आ पड़ा। इस कारण योगदर्शनकी टीकाका संशोधनकार्य नहीं हो सका एवं प्रेसमे भी छापनेके लिये अवकाश नहीं रहा। इसके सिवा और भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकार्यमे विलम्ब हुआ। इस समय सरकारका कागजोपरसे कंट्रोल उठ जानेसे एवं प्रेसमे भी छपाईके लिये कुछ अवकाश मिल जानेसे यह टीका प्रकाशित की जा रही है।

यह तो पाठकगण जानते ही होगे कि मै न तो विद्वान् हूँ और न अनुभवी ही । अतः योगदर्शन-जैसे गम्भीर शास्त्रपर टीका छिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञ मनुष्यके छिये सर्वथा अनिधकार चेष्टा है । तथापि मैने इसपर अपने और मित्रोंके सन्तोपके छिये जैसा कुछ समझमे आया, वैसा छिखनेकी धृष्टता की है । इसके छिये अनुभवी विद्वान् सज्जनोसे सानुनय प्रार्थना है कि इस टीकामे जहाँ जो त्रुटियाँ रह गयी हो, उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, ताकि दूसरे संस्करणमे आवश्यक सुधार किया जा सके ।

#### समाधिपाद

इस प्रन्थके पहले पादमे योगके लक्षण, खरूप और उसकी प्राप्तिके उपायोका वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोके पाँच मेद और उनके लक्षण बतलाये गये हैं। वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी चित्तकी वृत्तिविशेषके अन्तर्गत माना है (योग०१।१०), अन्य दर्शनकारोकी भाँति इनकी मान्यतामे निद्रा वृत्तियोका अभाव-

रूप अवस्थाविशेष नहीं है। तथा विपर्ययवृत्तिका लक्षण करते समय उसे मिथ्याज्ञान बताया है। अतः साधारण तौरपर यही समझमे आता है कि दूसरे पादमे 'अविद्या'के नामसे जिस प्रधान क्लेशका वर्णन किया गया है ( योग० २ । ५ ), वह और चित्तकी विपर्यय-वृत्ति—दोनो एक ही है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह बात ठीक नहीं माळ्म होती । ऐसा माननेमें जो-जो आपत्तियाँ आती हैं, उनका दिग्दर्शन सूत्रोंकी टीकामे कराया गया है (देखिये योग०१।८;२।३,५ की टीका)। द्रष्टा और दर्शनकी एकतारूप अस्मिता-क्लेशके कारणका नाम 'अविद्या' है ( योग० २ । २४ ), वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी है (योग० ३ । ४७; ४ । ४ ) । इस परिस्थितिमे अस्मिताके कार्यरूप चित्तकी वृत्ति अस्मिताकी भी कारणरूपा अविद्या कैसे हो सकती है—यह विचारणीय विषय है।

इस पादके सतरहवे और अठारहवे सूत्रोमें समाधिके लक्षणोका वर्णन बहुत ही संक्षेपमे किया गया है, उसके बाद इकतालीसवेसे लेकर इस पादकी समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे पुनः वर्णन किया गया है; परंतु विषय इतना गम्भीर है कि समाधिकी वैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका ठीक-ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। मैने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार उन सूत्रोकी टीकामे विषयको समझानेकी चेष्टा की है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोको सन्तोष हो जायगा; क्योंकि सूत्रकारने आनन्दानुगत और अस्मितानुगत समाधिका खढ़प यहाँ स्पष्ट शब्दोंमे नहीं बताया, इसी प्रकार ग्रहण और ग्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट शब्दोंमें नहीं किया; अतः विषय बहुत ही जिटल हो गया है। यही कारण है कि बड़े-बड़े टीकाकारोंका संप्रज्ञातसमाधिके खरूपसम्बन्धी विवेचन करनेमे मतभेद हो गया है, किसीके भी निर्णयसे पूरा सन्तोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्वापरके सम्बन्धकी सङ्गित बैठाकर विषयको सरल बनानेकी चेष्टा तो की है, तथापि पूरी वात तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुसार श्रद्धापूर्वक अभ्यास करनेसे वैसी स्थित प्राप्त होनेपर ही समझमे आ सकती है और तभी पूरा सन्तोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है।

प्रधानतया योगके तीन भेद माने गये है--एक सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्वीज । इस पादमें निर्बीज समाधिका उपाय प्रधानतया पर-वैराग्यको बताकर ( योग० १ । १८ ) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकी शरणागतिको बतलाया है ( योग० १ | २३ ), श्रद्धालु आस्तिक साधकोंके लिये यह बड़ा ही उपयोगी है। ईश्वरको महत्त्व खीकार कर लेनेके कारण इनके सिद्धान्तमे साधारण बद्ध और मुक्त पुरुषोकी ईश्वरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है। योगदर्शनकी तात्त्विक मान्यता प्रायः साख्यशास्त्रसे मिलती-जुलती है। कई लोग यद्यपि सांख्यशास्त्रको अनीश्वरवादी बतलाते है, परन्तु साख्यशास्त्रपर भलीमाँति विचार करनेपर यह कहना ठीक माछ्म नहीं होता; क्योंकि सांख्यदर्शनके तीसरे पादके ५६ वें और ५७ वें सूत्रोंमे स्पष्ट ही ईश्वरकी साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा विशेषता स्वीकार की गयी है। अतः सांख्य और योगके तात्विक विवेचनमे वर्णनशैलीके अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता।

उपर्युक्त तीन भेदोमेसे संप्रज्ञातयोगके दो भेद है। उनमे जो सविकल्प योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमे विवेकज्ञान नहीं होता। दूसरा जो निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते है, वह जव निर्मल हो जाता है (योग० १ । ४७), उस समय उसमें विवेकज्ञान प्रकट होता है; वह विवेकज्ञान पुरुषख्यातितक हो जाता है (योग० इं। ३५), जो कि पर-वैराग्यका हेतु है (योग० १ । १६ ) । तथा प्रकृति और पुरुपके वास्तविक खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोमे और उनके कार्यमे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है। उससे चित्तमे कोई भी वृत्ति नहीं रहती, यह सर्ववृत्तिनिरोधरूप निर्वीज समाधि है (योग०१।५१)। इसीको असंप्रज्ञातयोग तथा धर्ममेघ समाधि ( योग० ४ । २९ ) भी कहते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गयी है । निर्बाज समाधि ही योगका अन्तिम लक्ष्य है, इसीसे आत्माकी खरूपप्रतिष्ठा या यो कहिये कि कैवल्यस्थिति होती है (योग० ४। ३४)।

निरोध-अवस्थामे चित्तका या उसके कारणरूप तीनो गुणोका सर्वथा नाश नही होता; किन्तु जड-प्रकृति-तत्त्वसे जो चेतन-तत्त्वका अविद्याजनित सयोग है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है।

#### साधनपाद

इस दूसरे पादमे समस्त दुःखोके कारण अविद्यादि पाँच क्रेशोको बताया गया है; क्योंकि इनके रहते हुए मनुप्य जो कुछ कर्म करता है, वे संस्काररूपसे अन्तः करणमे इकट्ठे होते रहते है, उन सस्कारोके समुदायका नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशयके कारणभूत क्लेश जबतक रहते है, तबतक जीवको उनका फल भोगनेके लिये नाना प्रकारकी योनियोमे बार-बार जन्मना और मरना पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोकी यातना भी सहन करनी पड़ती है। पुण्यकर्मोंका फल जो अच्छी योनियोकी और सुखभोगसम्बन्धी सामग्रीकी प्राप्ति है, वह भी विवेककी दृष्टिसे दुःख ही है (योग० २।१५); अतः समस्त दुःखोका सर्वथा अत्यन्त अभाव करनेके लिये झेशोका मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। इस पादमे उनके नाशका उपाय निश्चल और निर्मल विवेकज्ञानको (योग० २।२६) तथा उस विवेकज्ञानकी प्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अङ्गोके अनुष्ठानको (योग० २।२८) बताया है। इसलिये साधकको चाहिये कि बताये हुए योगसाधनोका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे।

#### विभूतिपाद

इस तीसरे विभूतिपादमे धारणा, ध्यान और समाधि—इन तीनोका एकत्रित नाम 'संयम' बतलाकर भिन्न-भिन्न ध्येय पदार्थों में संयमका भिन्न-भिन्न फल बतलाया है, उनको योगका महत्त्व, सिद्धि और विभूति भी कहते है । इनका वर्णन यहाँ प्रन्थकारने समस्त ऐश्वर्यमे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये ही किया है । यही कारण है कि इस पादके सैतीसवे, पचासवे और इक्यावनवेमे एवं चौथे पादके उन्तीसवे सूत्रमे उनको समाधिमे विष्ठरूप बताया है । अतः साधकको मूलकर भी सिद्धियोके प्रलोभनमे नहीं पड़ना चाहिये।

#### कैवल्यपाद

इस चौथे पादमे कैंबल्यपट प्राप्त करनेयोग्य चित्तके खरूप का प्रतिपादन किया गया है (योग०४।२२-२३,२६) साथ ही योगदर्शनके सिद्धान्तमे जो-जो राङ्काएँ हो सकती है, उनका समाधान किया गया है। अन्तमे धर्ममेघ समाधिका वर्णन करके (योग० ४। २९) उसका फल क्लेश और कर्मोंका सर्वथा अभाव (योग० ४। ३०) तथा गुणोंके परिणाम-क्रमकी समाप्ति अर्थात् पुनर्जन्मका अभाव बताया गया है (योग० ४। ३२) एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके कारण गुणोंके कार्यका अपने कारणमे विलीन हो जाना अर्थात् पुरुषसे सर्वथा अलग हो जाना गुणोंकी कैवल्य-स्थिति और उन गुणोंसे सर्वथा अलग होकर अपने रूपमे प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी कैवल्य-स्थिति विलयक्त (योग० ४। ३४) प्रनथकी समाप्ति की गयी है।

#### विशेष वक्तव्य

इस प्रकार इस ग्रन्थमे बहुत ही थोड़े शब्दोमे आत्मकल्याण-के बहुत ही उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय बताये गये हैं।

पाठकोको चाहिये कि प्रनथका रहस्य समझनेक लिये उसे आद्योपान्त पढ़कर उसपर विचार करे। जिस किसी विषयका वर्णन प्रकारान्तरसे कई जगह हुआ हो, उसके सभी स्थलोपर दृष्टि डालकर पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर उसकी संगति बैठावे। जबतक अपने मनमे पूरा संतोष न हो जाय तव्रतक उसकी खोज करते रहे। दूसरे टीकाकारोने उसकी संगति किस प्रकार लगायी है, वर्तमान अनुमवी सज्जनोका उस विषयपर क्या कहना है और मूरु-प्रनथसे सरलतापूर्वक विना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाव झलकता है—इन सब वातोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर कुछ समाधान हो सकता है।

जैसे विवेकज्ञानका खरूप, उसके अवस्थाभेद और फल आदि-का आशय समझना हो तो प्रथम पादके ४८ और ४९, द्वितीय पादके २६से २८, तृतीय पादके ३५, ३६, ४९, ५२, ५३, और ५४ तथा चतुर्थ पादके २५, २६ और २९--इन सब सूत्रोंको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये । यदि अविद्या-के खरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके ३, ४, ५, १२, २४ और २५ तथा चतुर्थ पादके ११, २८ और ३०-इन सब सूत्रोंको सामने रखकर विचार करे। एवं यदि समाधिके खरूपको उसके अवान्तर भेदोसहित भलीभाँति समझना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ और ४१से ५१, तृतीय पादके ३, ९ से १२, ३५, ३७, ४४, ४७, ४९ और ५० तथा चतुर्थ पादके १, २९, ३०, ३२ और ३४---इन सव स्त्रोंपर दृष्टिपात करके गम्भीरतापूर्वक भलीभॉति विचार करना चाहिये । इसी प्रकार अन्यान्य प्रसङ्गोका विवेचन करते समय भी तिद्वषयक समस्त सूत्रोंपर ध्यान देना चाहिये। ऐसा करनेसे ग्रन्थका आशय समझनेमे बड़ी सुगमता होती है, यह मेरा अनुमान है।

इस ग्रन्थमे पुरुषित्रशेष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी शरणागितको आत्म-साक्षात्कारका कारण बताया है, परन्तु उस ईश्वरको जाननेका कोई मिन्न साधन नहीं बताया गया । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँनक न तो मन-बुद्धि आदि प्राकृत तत्त्वोंकी पहुँच है और न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी ही । वह एकमात्र प्रकृतिसे अलग विशुद्ध आत्मतत्त्वसे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है; जैसा कि स्वेताश्वतरोपनिषद्मे कहा है— यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपद्येत्। अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं शात्वा देवं मुच्यते सर्वपारीः॥ (२।१५)

'जब योगी यहाँ दीपकके सदृश (प्रकाशमय ) आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको भलीभाँति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा, निश्चल, समस्त तत्त्वोसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको जानकर सब बन्धनोसे सदाके लिये छूट जाता है।'

कोई भी सन्चा सम्बन्ध सजातीय तत्त्वसे ही हो सकता है, विजातीयसे नहीं। ईश्वरका सजातीय तत्त्व आत्मा ही है; अतः उसीसे उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्य जड तत्त्वोसे नही।

इस शास्त्रमे प्रकृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा और ईश्वर—इस प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व माने गये हैं; उनमे प्रकृति तो जड और परिणामशील है अर्थात् निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर—ये दोनो नित्य, चेतन, खप्रकाश, असङ्ग, देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। प्रकृतिमे बँधा हुआ पुरुष अल्पन्न, सुख-दु:खोका भोक्ता, अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म लेनेवाला और देशकालातीत होते हुए भी एकदेशा-सा माना गया है।

इसके सिवा, योगशास्त्रमे वर्णित साधनोका प्रायः उपनिषद्, गीता, भागवत आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते है । अतः प्रत्येक साधकको इस ग्रन्थमे बताये हुए साधनोका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिये ।

विनीत-हरिकृष्णदांस गोयन्दका

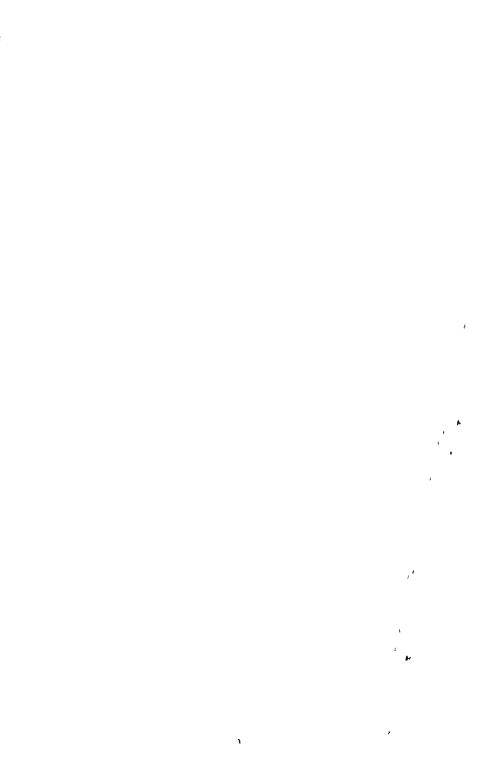

#### पातञ्जलयोगदर्शन 📉



अथ योगानुशासनम् ।

श्रीपरमात्मने नमः

## पातञ्जलयोगदर्शन

साधारणहिंदीभाषाटीकासाहित

### समाधिपाद— १

## अथ योगानुशासनम्॥१॥

'परम्परागत योगविषयक शास्त्र आरम्भ करते हैं।'

व्याख्या—इस सूत्रमे योगत्रिषयक शास्त्र आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा रके योगसाधनकी कर्तन्यता सूचित की गयी है ॥१॥

सम्बन्ध—इस प्रकार योगगास्त्रके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके अव के सामान्य लक्षण बतलाते है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥

चित्तकी वृत्तियोंका निरोध( सर्वथा रुक जाना) योग है ।' गर्न्या—इस ग्रन्थमे प्रधानतासे चित्तकी वृत्तियोके निरोधको

सम्बन्ध-योगका सर्वोपरि फल बतलाते है-तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥

'उस समय द्र एको अपने रूपमें स्थिति हो जाती है।' व्याख्या—जब चित्तकी वृत्तियोका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; अर्थात् वह कैवल्य-अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है (योग० ४ | ३४) |३।

सम्बन्ध—क्या चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित नहीं रहता ?——इसपर कहते है——

#### वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥

'दूसरे समयमें ( द्रष्टा ) वृत्तिके रूपवाला-सा (रहता) है।'

व्याख्या—जबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान नहीं होता। अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवज्य-कर्तव्य है ॥॥

सम्बन्ध—चित्तकी वृत्तियाँ असंख्य होती है, अतः उनको पाँच श्रेणियोंमें बाँटकर सूत्रकार उनका स्वरूप चतलाते है—

#### वृत्तयः पञ्चतय्यः क्विष्टाक्विष्टाः ॥५॥

'( उपर्युक्त ) क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदोंवाली वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं।'

व्याख्या-ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले

लक्षणोंके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं। एक तो क्रिष्ट यानी अविद्यादि क्रेशोको पुष्ट करनेवाली और योगसाधनमे विष्नरूप होती है तथा दूसरी अक्रिष्ट यानी क्रेशोका क्षय करनेवाली और योगसाधनमे सहायक होती है। इस रहस्यको भर्लाभाँति समझकर पहले अक्रिष्ट वृत्तियोंसे क्रिष्ट वृत्तियोंको हटाकर फिर उन अक्रिष्ट वृत्तियोंका भी निरोध करके योग सिद्ध करना चाहिये।।५॥

सम्बन्ध—उक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंके लक्षणोका वर्णन करनेके लिये पहले उनके नाम बतलाते है—

#### प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥

'(१) प्रमाण, (२) विपर्यय, (३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति--(ये पाँच हैं)।'

्वयाख्या—इन पाँचोके खरूपका वर्णन खयं सूत्रकारने अगले सूत्रोंमे किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेसे प्रमाणवृत्तिके भेद

#### प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥

'प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—( ये तीनों ) प्रमाण हैं।' व्याख्या—प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिये——

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण—बुद्धि, मन और इन्द्रियोके द्वारा

#### सम्बन्ध-योगका सर्वोपरि फल बतलाते हैं--तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥ं

'उस समय द्रणकी अपने रूपमें स्थिति हो जाती है।' व्याख्या—जब चित्तकी वृत्तियोका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; अर्थात् वह कैवल्य-अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है (योग० ४ | ३४) |३।

सम्बन्ध—क्या चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित नहीं रहता १——इसपर कहते हैं——

#### वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥

'दूसरे समयमें ( द्रष्टा ) वृत्तिके रूपवाला-सा (रहता) है।'

व्याख्या—जबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान नहीं होता। अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य-कर्तव्य है ॥४॥

सम्बन्ध—चित्तकी वृत्तियाँ असंख्य होती है, अतः उनको पाँच श्रेणियोंमें बाँटकर सूत्रकार उनका स्वरूप वतलाते है—

#### वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥५॥

'( उपर्युक्त ) क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदोंवाली वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं।'

व्याख्या-ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले

लक्षणोके अनुसार पोच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं । एक तो क्षिष्ट यानी अविद्यादि छेशोंको पुष्ट करनेवाली और योगसाधनमें विष्नरूप होती है तथा दूसरी अक्षिष्ट यानी छेशोंका क्षय करनेवाली और योगसाधनमें सहायक होती है । इस रहस्थको भर्लाभोति समझकर पहले अक्षिष्ट वृत्तियोसे छिष्ट वृत्तियोको हटाकर फिर उन अक्षिष्ट वृत्तियोंका भी निरोध करके योग सिद्ध करना चाहिये ॥५॥

सम्बन्ध—उक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंक लक्षणोंका वर्णन करनेके लिये पहले उनके नाम वतलाते हैं—

#### प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रारमृतयः ॥६॥

'(१) प्रमाण, (२) विपर्यय, (३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति--(ये पाँच हैं)।'

्र व्याख्या—इन पाँचोंके खरूपका वर्णन खयं सूत्रकारने अगले सूत्रोंमे किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियों में से प्रमाणवृत्तिके भेद

#### प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥

'प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—( ये तीनों ) प्रमाण हैं।' व्याख्या—प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिये——

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण—बुद्धि, मन और इन्द्रियोके द्वारा

#### सम्बन्ध-योगका सर्वोपरि फल वतलाते है— तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम् ॥३॥

'उस समय द्रष्टाकी अपने रूपमें स्थिति हो जाती है।' व्याख्या—जब चित्तकी वृत्तियोका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; अर्थात् वह कैवल्य-अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है (योग० ४।३४)।३।

सम्बन्ध—क्या चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित नहीं रहता १—इसपर कहते हैं—

#### वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥

'दूसरे समयमें (द्रष्टा) वृत्तिके रूपवाळा-सा (रहता) है।' व्याख्या—जबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान नहीं होता। अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य-कर्तव्य है ॥॥

सम्बन्ध—चित्तकी वृत्तियाँ असंख्य होती है, अतः उनको पाँच श्रेणियोंमें बाँटकर सूत्रकार उनका स्वरूप वतलाते है—

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्षिष्टाक्षिष्टाः ॥५॥

'(उपर्युक्त ) क्लिप्ट और अक्लिप्ट भेदोंवाली वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं।'

व्याख्या-ये चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले

लक्षणोके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते हैं । एक तो क्षिष्ट यानी अविद्यादि क्षेशोंको पुष्ट करनेवाली और योगसाधनमे विष्नरूप होती है तथा दूसरी अक्षिष्ट यानी क्षेशोंका क्षय करनेवाली और योगसाधनमे सहायक होती है । इस रहस्यको भर्लाभाँति समझकर पहले अक्षिष्ट वृत्तियोंसे क्षिष्ट वृत्तियोंको हटाकर फिर उन अक्षिष्ट वृत्तियोंका भी निरोध करके योग सिद्ध करना चाहिये ॥५॥

सम्बन्ध—उक्त पॉच प्रकारकी वृत्तियोंके लक्षणोंका वर्णन करनेके लिये पहले उनके नाम, वतलाते है—

#### प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥

'(१) प्रमाण, (२) विपर्यंय, (३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति--(ये पाँच हैं)।'

्व्याख्या—इन पाँचोके खरूपका वर्णन खयं सूत्रकारने अगले सूत्रोंमें किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त पाँच प्रकारकी वृत्तियोंमेसे प्रमाणवृत्तिके भेद बतलाये जाते हैं—

#### प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥

'प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम—( ये तीनों ) प्रमाण हैं।' व्याख्या—प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस प्रकार समझना चाहिये——

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण—बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके द्वारा

जाननेमे आनेवाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ बिना किसी व्यवधानके सम्बन्ध होनेसे जो म्रान्ति तथा संशयरहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनोंसे संसारके पदार्थोंकी क्षणभङ्गुरताका निश्चय होकर या सब प्रकारसे उनमे दुःखकी प्रतीति होकर (योग०२। १५) मनुष्यका सांसारिक पदार्थोंमे वैराग्य हो जाता है, जो चित्तकी वृत्तियोंको रोकनेमे सहायक है, जिनसे मनुष्यकी योगसाधनमे श्रद्धा और उत्साह बढ़ते है, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति तो अक्षिष्ट है। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनोंसे मनुष्यको सांसारिक पदार्थ नित्य और खुखरूप प्रतीत होते हैं, भोगोंमे आसिक्त हो जाती है, जो वैराग्यके विरोधी भावोंको बढ़ानेवाले हैं, उनसे होनेवाली प्रमाण-वृत्ति क्षिष्ट है।

- (२) अनुमान प्रमाण—िकसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे युक्तियोद्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थके खरूपका ज्ञान होता है, वह अनुमानसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति है। जैसे धूमको देखकर अग्निकी विद्यमानताका ज्ञान होना, नदीमे बाढ़ आया देखकर दूर देशमे वृष्टि होनेका ज्ञान होना—इत्यादि। इनमे भी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको संसारके पदार्थोंकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि दोषोका ज्ञान होकर उनमे वैराग्य होता है और योगके साधनोंमे श्रद्धा बढ़ती है, जो आत्मज्ञानमे सहायक हैं, वे सब वृत्तियाँ तो अक्रिप्ट हैं और उनके विपरीत वृत्तियाँ क्रिष्ट हैं।
- (३) आगम प्रमाण—वेद, शास्त्र और आप्त (यथार्थ वक्ता) पुरुषोके वचनको 'आगम' कहते है। जो पदार्थ मनुष्यके अन्त.करण

और इन्द्रियोंके प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं है, उसके खरूपका ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुपोंके वचनोंसे होता है, वह आगमसे होनेवाळी प्रमाणवृत्ति है। जिस आगम प्रमाणसे मनुष्यका भोगोंमे वैराग्य होता है, (गीता ५।२२) और योगसाधनोंमे श्रद्धा-उत्साह बढते है, वह तो अक्रिप्ट है; और जिस आगम-प्रमाणसे भोगोंमें प्रवृत्ति और योगसाधनोंमे अरुचि हो, जैसे खर्गळोंकके भोगोंकी वड़ाई सुनकर उनमें और उनके सावनरूप सकाम कर्मोंमें आसिक्त और प्रवृत्ति होती है, वह क्रिप्ट है। ।।।

सम्बन्ध — प्रमाणवृत्तिके भेद वतलाकर अव विपर्ययवृत्तिके लक्षण वतलाते हैं —

#### विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥८॥

'जो उस वस्तुके स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है।'

व्याख्या—िकसी भी वस्तुके असली खरूपको न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना—यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यय-वृत्ति है——जैसे सीपमे चॉदीकी प्रतीति । यह वृत्ति भी यदि भोगोमे वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और योगमार्गमे श्रद्धा-उत्साह बढ़ानेवाली हो तो अक्रिष्ट है, अन्यथा क्रिष्ट है ।

जिन साधनोसे यथार्थ ज्ञान होता है, उन्होंसे त्रिपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगोमे त्रैराग्य करने-वाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोंकी क्षणभङ्गुरताको देखकर, अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग- सिद्धान्तके अनुसार विपरीत वृत्ति है, क्योंकि वे परिवर्तनशील होनेपर भी मिध्या नहीं है, तथापि यह मान्यता भोगोमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाली होनेसे अक्लिष्ट हैं।

कुछ महानुभागोके मतानुसार निपर्ययवृत्ति और अनिद्या---दोनों एक ही हैं, परतु यह युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होता; क्योंकि अविद्याका नाश तो केवल असंप्रज्ञात योगसे ही होता है (योग० ४ । २९-३०), जहाँ प्रमागवृत्ति भी नहीं रहती । किंतु विपर्ययवृत्तिका नाश तो प्रमाणवृत्तिसे ही हो जाता है । इसके सित्रा योगशास्त्रके मतानुसार विपर्यय ज्ञान चित्तकी वृत्ति है, किंतु अविद्या चित्तकी वृत्ति नही मानी गयी है; क्योंकि वह द्रष्टा और दृश्यके खरूपकी उपलन्धिमे हेतुभूत संयोगकी भी कारण है (योग० २ | २३-२४) तथा अस्मिता और राग आदि क्लेशोकी भी कारण है (योग०२।४)। इसके अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमे विपर्ययवृत्ति नही है, परंतु राग-द्वेषादि क्केशोका वहाँ भी संद्भाव है, इसलिये भी विपर्ययवृत्ति और अविद्याकी एकता नहीं हो सकती; क्योंकि विपर्ययवृत्ति तो कभी होती है और कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्तितक निरन्तर विद्यमान रहती है । उसका नाश होनेपर तो सभी वृत्तियोका धर्मी ख्रयं चित्त भी अपने कारणमे विलीन हो जाता है (योग० ४ । ३२ )। परंतु प्रमाणवृत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो जानेपर भी न तो राग-द्वेषोका नाश होता है तथा न द्रष्टा और दश्यके संयोगका ही। अतः यही मानना ठीक है कि चित्तका धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृतिके संयोगकी कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न है ॥८॥

सम्बन्ध-अव विकत्पवृत्तिके लक्षण वतलाये जाते हैशब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥॥॥

'जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाला है और जिसका विषय वास्तवमें है ही नहीं, वह विकल्प है।'

व्याल्या—केवल शब्दके आधारपर विना हुए पदार्थकी कल्पना करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है। यह भी यदि वैराग्यकी वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाली तथा आत्मज्ञानमें सहायक हो तो अक्तिष्ट है, अन्यथा क्रिष्ट है।

आगम प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाले संकल्पोके सिवा सुनी-सुनायी बातोके आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उन सबको विकल्पवृत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये।

विपर्ययद्वत्तिमें तो विद्यमान वस्तुके खरूपका विपरीत ज्ञान होता है और विकन्पवृत्तिमे अविद्यमान वस्तुकी शब्दज्ञानके आधारपर कल्पना होती है, यही विपर्यय और विकल्पका भेद है ।

जैसे कोई मनुष्य सुनी-सुनायी बातों आधारपर अपनी मान्यतां अनुसार भगवान् के रूपकी कल्पना करके भगवान्का ध्यान करता है; पर जिस खरूपका वह ध्यान करता है, उसे न तो उसने देखा है और न वैसा कोई भगवान्का खरूप वास्तवमें है ही, केवल कल्पनामात्र ही है। यह विकल्पवृत्ति मनुष्यको भगवान्के चिन्तनमें लगानेवाली होनेसे अक्किष्ट है; दूसरी जो भोगोमे प्रवृत्त करनेवाली विकल्पवृत्तियाँ है, वे क्किष्ट है। इसी प्रकार सभी वृत्तियोंमें क्किष्ट और अक्किष्टका मेद समझ लेना चाहिये।।९॥

सम्बन्ध-अब निद्रावृत्तिके लक्षण बतलाये जाते हैं---

#### अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥१०॥

'अभावके ज्ञानका अवलम्बन (ग्रहण) करनेवाली बृत्ति निद्रा है।'

व्याख्या—जिस समय मनुष्यको किसी भी विपयका जान नहीं रहता, केवलमात्र ज्ञानके अभावकी ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञानके अभावका ज्ञान जिस चित्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह निद्रावृत्ति है । अनिद्रा भी चित्तकी वृत्तिविशेप है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रासे उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आयी जिसमें किसी बातकी कोई खंबर नहीं रही । इस स्मृतिवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगनेपर उसकी स्मृति कैसे होती ।

निद्रा भी क्रिष्ट और अक्रिष्ट—दो प्रकारकी होती है। जिस निद्रासे जगनेपर साधकके मन और इन्द्रियोमे सात्त्रिक भाव भर जाता है, आल्स्यका नाम-निशान नहीं रहता तथा जो योगसाधनमें उपयोगी और आवश्यक मानी गयी है (गीता ६।१७) †, वह अक्रिष्ट है; दूसरे प्रकारकी निद्रा उस अवस्थामे परिश्रमके अमावका बोध कराकर आसक्ति उत्पन्न करनेवाली होनेसे क्रिष्ट है ॥१०॥

'दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करने-वालेका, कर्मोमे यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।'

<sup>\*</sup> दूसरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते, सुषुप्ति-अवस्था मानते हैं; अतः यह लक्ष्य करानेके लिये कि 'निद्रा भी वृत्ति है', सूत्रमे 'वृत्तिः' पदका प्रयोग किया गया है।

<sup>†</sup> युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

सम्बन्ध—अत्र स्मृतिवृत्तिके लक्षण वतलाये जाते हैं— अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥

'अनुभव किये हुए विपयका न छिपना अर्थात् मकट हो जाना स्मृति है।'

व्याख्या—उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा— इन चार प्रकारकी वृत्तियोद्वारा अनुभवमे आये हुए विपयोके जो संस्कार चित्तमे पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति है । उपर्युक्त चार प्रकारकी वृत्तियोके सिवा इस स्मृतिवृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पड़ते है, उनसे भी पुनः स्मृति-वृत्ति उत्पन्न होतो है । स्मृतिवृत्ति भी क्रिप्ट और अक्रिष्ट—दोनो ही प्रकारकी होती है । जिस स्मरणसे मनुष्यका मोगोमे वैराग्य होता है तथा जो योगसाधनोमे श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाला एवं आत्मज्ञानमे सहायक है, वह तो अक्रिष्ट है और जिससे भोगोमे राग-द्वेष बढ़ता है, वह क्रिष्ट है ।

खप्तको कोई-कोई स्मृतिवृत्ति मानते है, परन्तु खप्तमे जाप्रत्की भाँति सभी वृत्तियोका आविर्माव देखा जाता है; अतः उसका किसी एक वृत्तिमे अन्तर्भाव मानना उचित प्रतीत नही होता ॥११॥

सम्बन्ध-यहाँतक योगकी कर्तव्यता, योगके लक्षण और चित्तवृत्तियोंके लक्षण बतलाये गये; अब उन चित्तवृत्तियोंके निरोधका उपाय बतलाते हैं---

#### अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः ॥१२॥

'उन ( वित्तवृत्तियों ) का निरोध अभ्यास और वैराग्यसे होता है।' व्याल्या—चित्तकी वृत्तियोका सर्वथा निरोध करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य—ये दो उपाय हैं। चित्तकी वृत्तियोका प्रवाह परम्परागत संस्कारोके बलसे सांसारिक भोगोकी ओर चल रहा है, उस प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य है और उसे कल्याणमार्गमें ले जानेका उपाय अभ्यास है \* 118 २11

सम्बन्ध—उक्त दोनो उपायोमेसे पहले अभ्यासका लक्षण बतलाते है—

#### तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥

'उन दोनोंमेंसे जो (चित्तकी) स्थिरताके लिये प्रयत्न करना है, वह अभ्यास है।'

व्याख्या—जो स्वभावसे ही चन्नल है, ऐसे मनको किसी एक च्येयमे स्थिर करनेके लिये बारंबार चेष्टा करते रहनेका नाम 'अभ्यास' है। इसके प्रकार शास्त्रोमे बहुत वतलाये गये है; इसी पादके ३२ वें सूत्रसे ३९ वें तक अभ्यासके कुछ मेदोका वर्णन है; उनमेसे जिस सायकके लिये जो सुगम हो, जिसमे उसकी स्वामाविक रुचि और श्रद्धा हो, उसके लिये वही ठीक है ॥१३॥

# गीतामे भी कहा है-

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ (६।३५)

'हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! अभ्यास अर्थात् स्थितिके लिये वारंबार यत्न करनेसे और वैराग्यसे मन वशमें होता है, इसलिये इसको अवश्य वशमे करना चाहिये।' सम्बन्ध—अव अभ्यासके दृढ़ होनेका प्रकार बतलाते हैं---

#### स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो दृढभूमिः ॥१४॥

'परंतु वह (अभ्यास) वहुत कालतक निरन्तर (लगातार) और आदरपूर्वक साङ्गोपाङ्ग सेवन किया जानेपर दृढ़ अवस्थावाला होता है।'

व्याख्या—अपने साधनके अभ्यासको दृढ़ वनानेके लिये साधकको चाहिये कि साधनसे कभी उकतावे नहीं। यह दृढ विश्वास रक्खे कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, अभ्यासके बल्से मनुष्य निःसन्देह अपने ल्रूपकी प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यासके लिये काल्की अवधि न रक्खे, आजीवन अभ्यास करता रहे; साथ ही यह भी ध्यान रक्खे कि अभ्यासमे व्यवधान (अन्तर) न पड़ने पावे, निरन्तर (ल्गातार) अभ्यास चल्ता रहे। तथा अभ्यासमे तुन्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, विल्क अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त आदरपूर्वक उसे साङ्गोपाङ्ग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास ही दृढ़ होता है ॥१॥॥

स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ (६। २३) 'अर्थात् उस योगका अभ्यास विना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक करते रहना चाहिये।'

इस सूत्रका भाव गीतामे इस प्रकार आया है—

सम्बन्ध—अव चेराग्यके लक्षण आरम्म करते हुए पहले अपर-चैराग्यके लक्षण चतलाते है—

#### दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥१५॥

'देखे और सुने हुए विषयोंमें सर्वथा तृष्णारहित चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वैराग्य है।'

व्याल्या—अन्तः करण और इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले इस लोकके समस्त भोगोका समाहार यहाँ 'दृष्ट' शब्दमें किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बडाई वेद, शास्त्र और भोगोका अनुभव करनेवाले पुरुपोसे सुनी गयी है, ऐसे भोग्य विषयोका समाहार 'आनुश्रविक' शब्दमें किया गया है। उपर्युक्त दोनो प्रकारके भोगोसे जब चित्त भलीगाँति तृष्णारहित हो जाता है, जब उनको प्राप्त करनेकी इच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसे कामनारहित चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्थाविशेष है, वह 'अपर-वैराग्य' है। १९५॥

सम्बन्ध—अव परवैराग्यके लक्षण बतलाते हैं—

#### तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥१६॥

'पुरुपके ज्ञानसे जो प्रकृतिके गुणोंमें तृष्णाका सर्वथा अभाव हो जाना है, वह परवैराग्य है।'

व्याख्या—पहले बतलाये हुए चित्तकी वशीकार संज्ञारूप वैराग्यसे जब साधककी विषय-प्रवृत्तिका अभाव हो जाता है और उसके चित्तका प्रवाह समानभावसे अपने ध्येयके अनुभवमे एंकाग्र हो जाता है (योग० ३ । १२ ) उसके वाद समाधि परिपक्क होनेपर प्रकृति और पुरुपविषयक विवेकज्ञान प्रकट होता है (योग० ३ । ३५ ); उसके होनेसे जब साधककी तीनों गुणोमे और उनके कार्यमे किसी प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; (योग० ४ । २६ ) जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है (योग० २ । २७ ), ऐसी सर्वथा रागरहित अवस्थाको 'परवैराग्य' कहते है ॥ १६॥

सम्बन्ध—इस प्रकार चित्तवृत्ति-निरोधके उपायोंका वर्णन करके अब चित्तवृत्तिनिरोधरूप निर्वींज योगका स्वरूप वनलानेके लिये पहले उसके पूर्वकी अवस्थाका संप्रज्ञात योगके नामसे अवान्तर भेदोंके सिहत वर्णन करते है—

वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रज्ञातः॥१७॥

'वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता—इन चारोंके सम्बन्धसे युक्त चित्तवृत्तिका समाधान संप्रज्ञात योग है।'

न्यारन्या—संप्रज्ञातयोगके ध्येय पदार्थ तीन माने गये है— (१) प्राह्म (इन्द्रियोके स्थूल और सूक्ष्म विषय), (२) प्रहण (इन्द्रियाँ और अन्तःकरण) तथा (३) प्रहीता (बुद्धिके

अगीतामे भी योगारूढ़-अवस्थाका वर्णन करते हुए कहा है— यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ (६।४) 'जब योगी न तो इन्द्रियोके विषयोमे और न कर्मामे ही आसक्त होता है तथा सब प्रकारके संकल्पोका मलीमॉित त्याग कर देता है, तब चह योगारूढ़ कहलाता है।'

साथ एकंरूप हुआ पुरुप ); ( योग० १ । ४१ ) । जब प्राह्य पदार्थोंके स्थूल रूपमे समाधि की जाती है, उस समय समाधिमे जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है, तवतक तो वह सवितर्क समाधि है; और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तत्र वही निर्वितर्क कही जाती है । इसी प्रकार जब प्राह्य और प्रहणके सूक्ष्मरूपमे समाधि की जाती है, उस समय उस समाधिमे जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प रहता है, तबतक वह सविचार और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार कही जाती है। जब निर्विचार समाधिमे विचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, परंतु आनन्दका अनुभव और अहङ्कारका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह आनन्दानुगत समाधि है और जब उसमें आनन्दकी प्रतीति भी छप्त हो जाती है, तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधिकी निर्मछता है । इनका विस्तृत विचार इसी पादके ४१ वें सूत्रसे ४९वे तक किया गया है ॥१७॥

सम्बन्ध — अब उस अन्तिम योगका स्वरूप वतलाते है, जिसके सिद्ध होनेपर द्रष्टाकी अपने स्वरूपमे स्थिति हो जाती है (योग० १ । २), जो कि इस शास्त्रका मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे कैवल्य-अवस्था भी कहते हैं—

विरामप्रत्यवाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः॥१८॥

'विराम प्रत्ययका अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्तका खरूप संस्कारमात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है।' व्याख्या—साधकको जब परवैराग्यकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय खभावसे ही चित्त संसारके पदार्थोंकी ओर नहीं जाता । वह उनसे अपने-आप उपरत हो जाता है । उस उपरति अवस्थाकी प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय है । इस उपरितकी प्रतीतिका अभ्यास-क्रम भी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्तकी वृत्तियो-का सर्वथा अभाव हो जाता है ( योग० १ । ५१ ), केवलमात्र अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारोसे युक्त चित्त रहता है ( योग० ३ । ९-१० )। फिर निरोध-संस्कारोके क्रमकी समाप्ति होनेसे वह चित्त भी अपने कारणमें लीन हो जाता है ( योग० १ । ३२—३४ ), अतः प्रकृतिके संयोगका अभाव हो जानेपर द्रष्टाकी अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; इसीको असंप्रज्ञातयोग, निर्वाज समाधि ( योग० १ । ५१ ) और कैवल्य-अवस्था ( योग० २ । २५; ३ । ५०; ४ । ३४ ) आदि नामोसे कहा गया है ॥१८॥

सम्बन्ध—यहाँतक योग और उसके साधनोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया, अव किस प्रकारके साधकका उपर्युक्त योग शीघ्र-से-शीघ्रं सिद्ध होता है, यह समझानेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

#### भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥१६॥

'विदेह और प्रकृतिलय योगियोंका ( उपर्युक्त योग) भवप्रत्यय कहलाता है।'

व्याख्या-जो पूर्वजन्ममे योगका साधन करते-करते विदेह-अवस्थातक पहुँच चुके थे अर्थात् स्थूल शरीरके बन्धनसे छूटकर शरीरके वाहर स्थिर होनेका जिनका अभ्यास दृढ हो चुका था, जो 'महाविदेहा' स्थितिको प्राप्त कर चुके थे (योग० ३ । ४३), एवं जो साधन करते-करते 'प्रकृतिलय' (योग० १ । ४५; ३ । ४८) तककी स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैंवल्यपदकी प्राप्ति होनेके पहले ही जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनो प्रकारके योगियोका जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योगम्रष्ट साधक पुनः योगिकुलमे जन्म ग्रहण करते है, तब उनको पूर्वजन्मके योगाभ्यास-विषयक संस्कारोंके प्रभावसे अपनी स्थितिका तत्काल ज्ञान हो जाता है (गीता ६ । ४२-४३), और वे साधनकी परम्पराके बिना ही निर्धीं समाधि-अवस्थाको प्राप्त कर लेते है। उनकी निर्धीं समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम 'भवप्रत्यय' है अर्थात् वह ऐसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होनेमें पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन-समुदाय नहीं ॥१९॥

सम्बन्ध—दूसरे साधकोंका योग कैसे सिद्ध होता है; सो बतलाते है—

# श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् २०

'दूसरे साधकोंका ( निरोधरूप योग ) श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक ( क्रमसे ) सिद्ध होता है।'

व्याख्या—िकसी भी सावनमे प्रवृत्त होनेका और अविचल भावसे उसमे लगे रहनेका मूल कारण श्रद्धा ( भक्तिपूर्वक विश्वास ) ही है। श्रद्धाकी कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्नतिमे विलम्ब होता है, अन्यथा कल्याणके साधनमे विलम्बका कोई कारण नहीं है । इसीलिये सूत्रकारने श्रद्धाको पहला स्थान दिया है । श्रद्धाके साथ साधकमें वीर्य अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरका सामर्थ्य भी परम आवश्यक है; क्योंकि इसीसे साधकका उत्साह बढ़ता है । श्रद्धा और वीर्य—इन दोनोंका सयोग मिलनेपर साधककी समरणशक्ति बलवती हो जाती है, तथा उसमें योग-साधनके संस्कारोंका ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है; अतः उसका मन विश्रयोसे विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसीको समाधि कहते हैं (योग० १ । ४६; ३ । ३ ) । इससे अन्तःकरण खच्छ हो जानेपर साधककी बुद्ध 'ऋतम्भरा'—सत्यको धारण करनेवाली हो जाती है (योग० १ । ४८)। अतएव पर-वैराग्यकी प्राप्तिपूर्वक उसका निर्वीज समाधिकप योग सिद्ध हो जाता है। गीतामे भी कहा है—

'श्रद्धावाँल्छभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं छन्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥' (४। ३९)

'जितेन्द्रिय साधनपरायण और श्रद्धात्रान् मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विलम्बके—तत्काल ही भगन्तप्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है' ॥२०॥

सम्बन्ध—अत्र अभ्यास-वैराग्यकी अधिकताके कारण योगकी सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होनेकी बात कहते है—

#### तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥

'जिनके साधनकी गति तीव है, उनकी ( निर्वीज समाधि ) शीव ( सिद्ध ) होती है ।'

व्याख्या-जिंन पुरुषोका साधन (अम्यास और वैराग्य) तेजीसे चलता है, जो सब प्रकारकी विध्न-बाधाओंको ठुकराकर अपने साधनमें तत्परतासे छगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है ॥२१॥

सम्बन्ध-किन्तु-

## मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥

'साधनकी मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होनेके कारण तीव्र संवेगवालोंमें भी कालका भेद हो जाता है।'

व्याख्या-किसका साधन किस दर्जेंका है, इसपर भी योग-सिद्धिकी शीघ्रताका विभाग निर्भर करता है; क्योंकि कियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होनेपर भी विवेक और भावकी न्यूना-धिकताके कारण समाधि सिद्ध होनेके कालमे भेद होना खाभाविक है। जिस साधकमे श्रद्धा, विवेकराक्ति और भाव साधारण हैं, उसका साधन मृदुमात्रावाला है; जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकराक्ति और भाव कुछ उन्नत हैं, उसका साधन मध्यमात्रावाला है और जिस साधकमे श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यन्त उन्नत है, उसका साधन अधिमात्रावाला है। साधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावका अधिक महत्त्व है। अभ्यास और वैराग्यका जो क्रियात्मक बाह्य खरूप है, वह तो ऊपरवाले सूत्रमें 'वेग' के नामसे कहा गया है; और उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर खरूप है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है । म्यवहारमे भी देखा जाता है कि एक ही कामके लिये समानरूपसे परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमे अधिक विश्वास रखता है, जिस मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है एवं जो उसे प्रेम और उत्साहपूर्वक विना उकताये करता रहता है,

वह दूसरोंकी अपेक्षा उसे शीघ पूरा कर लेता है । यही बात समाधिकी सिद्धिमें भी समझ लेनी चाहिये।

समाधिकी प्राप्तिके लिये साधन करनेत्रालोमें जिसका साधन श्रद्धा, विवेकशक्ति और भावकी अधिकता आदि हेतुओके कारण जितने ऊँचे दर्जेका है और जिसकी चालका क्रम जितना तेज है, उसीके अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर सकेगा। यही बात समझानेके लिये सूत्रकारने उपर्युक्त दो सूत्र कहें हैं। अतः साधकको चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष बनानेकी चेष्टा रक्खे, उसमें किसी प्रकारकी भी शिथिलता न आने दे॥२२॥

सम्बन्ध—अव पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्यकी अपेक्षा निर्वीज समाधिका सुगम उपाय वताया जाता है—

### ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥

'इसके सिवा ईश्वरप्रणिघानसे भी (निर्वीत समाधिकी सिद्धि शीघ हो सकती है)।'

व्याख्या—ईश्वरकी मक्ति यानी रारणागितका नाम 'ईश्वरप्रिणिधान' है; (देखिये योग० २ । १ की व्याख्या ) इससे भी निर्वाज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है । (योग० २ । ४५) क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, वे अपने रारणापन मक्तपर प्रसन्न होकर उसकी भावनानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं (गीता ४ । ११ \*)।।२३।।

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्।
 भो मेरेको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।

सम्बन्ध—अब उक्त ईश्वरके लक्षण वतलाते है—

# क्केशकर्मविपाकाशयैरपंरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥

'जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशयके सम्वन्धसे रहित तथा समस्त पुरुषोंसे उत्तम है, वह ईश्वर है।'

व्याल्या—अविद्या, अस्मिता, राग, द्देष और अभिनिवेश—
ये पाँच 'क्लेश' है; इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे
नवेतक है। 'कर्म' चार प्रकारके है—पुण्य, पाप, पुण्य और पापमिश्रित तथा पुण्य-पापसे रहित (योग० ४।७), कर्मोंके फलका
नाम 'विपाक' है (योग० २।१३) और कर्मोंके संस्कारोंका
नाम 'आशय' है (योग० २।१२)। समस्त जीवोका इन चारोसे
अनादि सम्बन्ध है। यद्यपि मुक्त जीवोका पीछे 'सम्बन्ध नही
रहता, तो भी पहले सम्बन्ध था ही; किन्तु ईश्वरका तो कभी भी इनसे
न सम्बन्ध था, न है और न होनेवाला है; इस कारण उन मुक्त
पुरुषोसे भी ईश्वर विशेष है, यह बात प्रकट करनेके लिये ही
सूत्रकारने 'पुरुषविशेषः' पदका प्रयोग किया है ॥२४॥

सम्बन्ध-ईश्वरकी विशेषताका पुनः प्रतिपादन करते हैं-

### तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥

ें 'उस (ईश्वरं) में सर्वज्ञताका कारणें (ज्ञानं) निरतिशय है।'

व्याख्या-जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिशय

है और जिससे वडा कोई नहीं हो, वह निरितशय है। ईश्वर ज्ञानकी अविध है, उसका ज्ञान सबसे वढ़कर है; उसके ज्ञानसे बढ़कर किसीका भी ज्ञान नहीं है, इसिल्ये उसे निरितशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वरमे ज्ञानकी पराकाष्ट्रा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐस्वर्य आदिकी पराकाष्ट्राका आधार भी उसीको समझना चाहिये।।२५॥

सम्बन्ध—और भी उसकी विशेषताका प्रतिपादन करते हैं—

पूर्वेषामि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥२६॥

'(वह) ईश्वर (सर्वके) पूर्वजोंका भी गुरु है। क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है।'

व्याख्या—सर्गके आदिमे उत्पन्न होनेके कारण सवका गुरु ब्रह्माको माना जाता है, परंतु उसका कालसे अवच्छेद है (गीता ८।१७)। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है (गीता १०।२-३); वह कालकी सीमासे सर्वथा अतीत है, वहाँतक कालकी पहुँच नहीं है; क्योंकि वह कालका भी महाकाल है। इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वजोंका भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देनेवाला है।।२६॥

सम्बन्ध—ईश्वरकी शरणागतिका प्रकार बतलानेके लिये उसके नामका वर्णन करते हैं—

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥

'उस ईश्वरका वाचक (नाम ) प्रणव (ॐकार ) है।'

व्याख्या—नाम और नामीका सम्बन्ध अनादि और बड़ा ही घिनष्ठ हैं । इसी कारण शास्त्रोमे नाम-जपकी वड़ी महिमा है (तुल्सी० बाल० दोहा १८ से २७), गीतामें भी जपयज्ञ-को सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ बतलाया है (१०।२५), ५३०० उस परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है (गीता १७।२३; कठ० १।२।१५–१७) इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया गया है। इसी वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके नाम है, उनके जपका भी माहाल्य समझ लेना चाहिये।।२७।।

सम्बन्ध—ईश्वरका नाम वतलाकर अव उसके प्रयोगकी विधि बतलाते हैं—

## तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥२८॥

'उस ॐकारका जप और उसके अर्थस्वरूप परमेइवरका चिन्तन करना चाहिये ।'

व्याख्या—यही पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान अर्थात् ईश्वरकी भक्ति या सरणागित है। ईश्वरकी भक्तिके और भी बहुत-से प्रकार हैं, परन्तु यह सब साधनोमे मुख्य होनेके कारण यहाँ सूत्रकारने केवल नाम और नामीके स्मरणरूप एक ही प्रकारका वर्णन किया है। गीतामें भी इसी तरह वर्णन आया है (८। १३)। इसे उपलक्षण मानकर भगवद्गक्तिके सभी साधनोंको ईश्वरकी प्रसन्नताके हेतु होनेसे निर्वीज समाधिकी सिद्धिके हेतु समझना चाहिये अर्थात् ईश्वर-की भक्तिके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका ईश्वरप्रणिधानमें अन्तर्भाव समझना चाहिये॥२८॥ सम्बन्ध-अब -ईश्वरके नाम-जप और स्वरूपचिन्तनका फल वर्णन करते हैं---

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२ ६॥

'उक्त साधनसे विझोंका अभाव और आत्माके स्वरूपका ज्ञान भी हो जाता है।'

व्याख्या—अगले दो सूत्रोंमे जिन विद्योक्ता वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है, ईश्वरके भजन-एमरणसे उनका अपने-आप नारा हो जाता है और आत्माके खरूपका ज्ञान होकर कैत्रल्य-अवस्था भी उपलब्ब हो जाती है; अत: यह निर्बीज समाधिकी प्राप्तिका बहुत ही सुगम उपाय है ॥२९॥

्सम्बन्ध—पूर्वसूत्रमें जिन अन्तरायोंका अभाव होनेकी बात कही गयी है, उनके नाम बतलाये जाते हैं—

# व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना-लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा-स्तेऽन्तरायाः ॥३०॥

'न्याघि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरित, भ्रान्तिदर्शन, अलन्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व—ये नौ चित्तके विक्षेप हैं, ये ही अन्तराय (विम्न) हैं।'

व्याख्या—योगसाधनमें लगे हुए साधकके चित्तमें विक्षेप

उत्पन्न करके उसको साधनसे विच्छित करनेवाले ये नौ योगमार्गके विष्न माने गये हैं।

- (१) शरीर, इन्द्रियसमुदाय और चित्तमें किसी प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाना 'व्याधि' है।
- (२) अकर्मण्यता अर्थात् साधनोमें प्रवृत्ति न होनेका स्वभाव 'स्त्यान' है।
- (३) अपनी शक्तिमे या योगके फलमे सन्देह हो जानेका नाम 'संशय' है।
- (४) योगसाधनोके अनुष्ठानकी अवहेलना (वेपरवाही) करते रहना 'प्रमाद' है।
- (५) तमोगुणकी अधिकतासे चित्त और शरीरमें भारीपन हो जाना और उसके कारण साधनमे प्रवृत्तिका न होना 'आल्स्य' है ।
- (६) विषयोके साथ इन्द्रियोका संयोग होनेसे उनमे आसिक हो जानेके कारण जो चित्तमे वैराग्यका अभाव हो जाता है, उसे 'अविरित' कहते है।
- (७) योगके साधनोंको किसी कारणसे विपरीत समझना अर्थात् यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिध्या ज्ञान हो जाना 'भ्रान्तिदर्शन' है।
- (८) साधन करनेपर भी योगकी भूमिकाओका अर्थात् साधनकी स्थितिका प्राप्त न होना—यह 'अल्ब्धभूमिकत्व' है; इससे साधकका उत्साह कम हो जाता है।

(९) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तकी स्थिति होनेपर भी उसका न ठहरना 'अनवस्थितत्व' है ।

इन नौ प्रकारके चित्त-विक्षेपोंको ही अन्तराय, विष्न, योगके प्रतिपक्षी आदि नामोसे कहा जाता है ॥३०॥

सम्बन्ध—इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे विन्नोंका वर्णन करते है —

# दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेप-सहभुवः ॥३१॥

'दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, इवास और प्रश्वास--थे पाँच विष्न विक्षेपोंके साथ-साथ होनेवाले हैं।'

व्याख्या—(१) दु:ख—आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक—इस तरह दु:खके प्रधानतया तीन मेद माने गये हैं। काम-क्रोधादिके कारण, व्याधि आदिके कारण या इन्द्रियोमें किसी प्रकारकी विकलता होनेके कारण जो मन, इन्द्रिय या शरीरमें ताप या पीड़ा होती है, उसको 'आध्यात्मिक दु:ख' कहते हैं। मनुष्य, पश्च, पक्षी, सिंह, व्याघ्न, मच्छर और अन्यान्य जीवोंके कारण होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिमौतिक दु:ख' है। तथा सर्दी, गर्मी, वर्षी, मूकम्प आदि दैवी घटनासे होनेवाली पीड़ाका नाम 'आधिदैविक दु:ख' है।

(२) दौर्मनस्य - इच्छाकी पूर्ति न होनेपर जो मनमें क्षोम होता है, उसे 'दौर्मनस्य' कहते हैं।

- (३) अङ्गमेजयत्व—शरीरके अङ्गोंमें कन्य होना 'अङ्ग-मेजयत्व' है ।
- (४) श्वास——विना इच्छाके वाहरकी वायुका भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात् वाहरी कुम्भक्रमे विन्न हो जाना 'श्वास' है।
- (५) प्रश्वास—विना इच्छाके ही भीतरकी वायुका वाहर निकल जाना अर्थात् भीतरी कुम्भकमें विन्त हो जाना प्रश्वास' है।

ये पाँचो विक्षिप्त चित्तमें ही होते हैं, समाहित चित्तमें नहीं; इसिलिये इनको 'विक्षेपसहभू' कहते हैं ॥३१॥

सम्बन्ध-उक्त विध्नोंको दूर करनेका उपाय बतलाते हैं---

## तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥

'उनको दूर करनेके लिये एक तत्त्वका अभ्यास (करना चाहिये)।'

व्याख्या—उपर्युक्त दोनो प्रकारके विध्नोका नाश ईश्वर-प्रणियानसे तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। भाव यह कि किसी एक वस्तुमें चित्तको स्थित करनेका बार-बार प्रयत करनेसे भी एकाप्रता उत्पन्न होकर विध्नोका नाश हो जाता है; अत: यह साधन भी किया जा सकता है।।३२॥

सम्बन्ध—चित्तके अंदर राग-द्वेषादि मल रहनेके कारण मिल्न चित्त स्थिर नहीं होता; अतः चित्तको निर्मल बनानेका सुगम उपाय बतलाते हैं—

# मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

'सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा—ये चारों जिनके क्रमसे विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी भावनासे चित्त खच्छ हो जाता है।'

व्याख्या—सुखी मनुष्योमें मित्रताकी भावना करनेसे, दुखी मनुष्योमे दयाकी भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषोमे प्रसन्नताकी भावना करनेसे और पापियोमे उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलोका नारा होकर चित्त शुद्ध—निर्मल हो जाता है। अतः साधकको इसका अभ्यास करना चाहिये॥३३॥

सम्बन्ध—चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय बतलाते हैं—
प्रच्छर्दनविधारणाभ्या श्री प्राणस्य ॥३४॥

'अथवा प्राणवायुको बारंवार वाहर निकालने और रोकनेके अभ्याससे भी चित्त निर्मल हो जाता है।'

व्याख्या—बारंबार प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालनेके अम्याससे तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनमें निर्मलता आ जाती है, इससे शरीरकी नाडियोंका मल भी नष्ट होता है ॥३४॥

सम्बन्ध-प्रसङ्गवश चित्तकी निर्मलतोके उपाय बतलाकर अब ननको स्थिर करनेवाला अन्य हेतु बतलाते' हैं—

## विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥३५॥

'विषयवाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मनकी स्थितिको वाँघनेवाली हो जाती है।'

व्याख्या—अभ्यास करते-करते साधकको दिव्य विषयोका साक्षात् हो जाता है, उन दिव्य विषयोका अनुभव करनेवाली वृत्तिका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे साधकका योगमार्गमें विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है; इस कारण यह आत्मचिन्तनके अभ्यासमें भी मनको स्थिर करनेमे हेतु वन जाती है ॥३५॥

सम्बन्ध-इसी प्रकारका और भी हेतु वतलाते हैं---

### विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥

'इसके सिवा (यदि) सोकरहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति ( उत्पन्न हो जाय तो वह ) भी मनकी स्थिति करनेवाली होती है।'

व्यारुया—अभ्यास करते-करते साधकको यदि शोकरहित प्रकाशमय प्रवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिर करनेवाळी होती है ॥३६॥

सम्बन्ध-अब चित्तकी स्थिरताका अन्य उपाय बतलाते हैं

#### वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥३७॥

'वीतरागको विषय करनेवाला चित्त भी (स्थिरहो जाता हैं)।'

व्याख्या—जिन पुरुषोंको राग-द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुषोंको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जाता है ॥३७॥

सम्बन्ध-और भी अन्य उपाय बतलाते हैं---

#### स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥

'स्वप्न और निद्राके ज्ञानका अवलम्बन करनेवाला चित्त भी स्थिर हो सकता है।'

व्याख्या—खप्नमे कोई अलैकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही अभ्यास करनेसे मन स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्रामे केवल चित्तकी वृत्तियोंके अभावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकी प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार समस्त वृत्तियोंका बाध करके वृत्तियोंके अभावके ज्ञानका अवलम्बन करनेसे अर्थात् उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनेसे भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस कालमे तमोगुणका आविर्भाव होता हो, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिये। जिस समय चित्त और इन्द्रियोंमे सत्त्वगुण बढा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। १३८॥

सम्बन्ध-मनुष्योकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है; अतः अबः सर्वेसाधारणके उपयोगी साधनका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसेहार करते है---

#### यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३६॥

'जिसको जो अभिमंत हो, उसके ध्यानसे भी मन स्थिर 'हो जाता है।'

व्याख्या—उपर्युक्त साधनोंमेंसे कोई साधन किसी साधकते अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करना चाहिये। अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे भी मन स्थिर हो जाता है। 13 ९।।

सम्बन्ध—चित्तकी स्थिरताके उपाय वतलाकर अव यह वतलाते हैं कि चित्तमें जब स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो जाती है, तब उसकी कैसी स्थिति होती है——

### परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥

'( उस समय ) इसका परमाणुसे लेकर परम महत्त्वतक वशीकार हो जाता है।'

व्याख्या—अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त भछीभाँति स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर लेना है, उस समय साधक अपने चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थसे लेकर बड़े-से-बड़े महान् पदार्थतक चाहे जहाँ, चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्तपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्तमें स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो जानेकी पहचान भी यही है। १८०॥

सम्बन्ध—पहले बतलाये हुए उपायोंसे जब साधकका अपने
 चित्तपर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यन्त निर्मल होकर
 उसमें समाधिकी योग्यता आ जाती है, उसके बाद किस प्रकार

क्रमसे संप्रज्ञात और निर्वीज समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन भारम्भ करते हैं—

# क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतद्ञनतासमापत्तिः ॥४१॥

'जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फिटिकमणिकी भाँति निर्मल चित्तका जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण और इन्द्रियाँ) और ग्राह्य (पञ्चभूत और विषयों) में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है।'

व्याख्या—पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त खच्छ स्फिटकमणिकी भाँति अति निर्माट हो जाता है, जब उसकी ध्येयसे अतिरिक्त बाह्य वृत्तियाँ शान्त हो जाती है, उस समय साधक इन्द्रियोके स्थूछ या सूक्ष्म विषयोंको (योग० ३ | ४७) या अन्तःकरण और इन्द्रियोंको (योग० ३ | ४७) अथवा बुद्धिस्य पुरुषको (योग० ३ | ४९)—जिस किसी भी ध्येयको छक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्तको छगाता है तो वह चित्त उस ध्येय वस्तुमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है । इसीको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं; क्योंकि इस समाधिमे साधकको ध्येय वस्तुके खरूपका भछी प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसके विषयमे किसी प्रकारका संशयं या भ्रम नहीं रहता ।\*

<sup>\*</sup> इसी समाधिका वर्णन पहले सतरहवें सूत्रमे भी आया है, वहाँ बितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता—इन चारोके सम्बन्धते होनेवाले योगको संप्रज्ञात वतलाया है।

स्त्रकारने अगले स्त्रोंमें न तो आनन्दानुगत समाधिकी चर्चा की है, न प्रहण या इन्द्रियानुगतकी और न अस्मिता या पुरुषानुगतकी; इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परन्तु सूक्ष्म विपयकी हद अलिङ्गपर्यन्त बतला दी, इससे मन, इन्द्रियों और अस्मिताका उसीमे अन्तर्भाव माना जा सकता है। सम्भव है, इसीसे उन्होंने इन्द्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधिके भेदोंका अलग वर्णन न किया हो; क्योंकि तीसरे पादके ४४ वे, ४७ वें और ४९ वे सूत्रमे जहाँ प्राह्मविपयक, ग्रहण-विषयक और ग्रहीतृविपयक संयमका फल बताया है, वहाँ प्राह्मके सूक्ष्मरूपमे तन्मात्राओको और ग्रहणके सूक्ष्मरूपमे अस्मिताको ले लिया है। आनन्द भी मनका ग्राह्म विपय होनेके कारण इसको भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाधिके ही अन्तर्गत माना जा सकता है।\*

अतः यहाँ यह मानना उचित माछ्म होता है कि आकाशादि पश्च महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल प्राह्य विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म प्राह्य विषय है । इन्द्रियाँ और अन्तः करण प्रहणविषयक समाधिके

<sup>#</sup> कुछ टीकाकारोका कहना है कि वितर्क और विचारके स्थानपर तो यहाँ 'ग्राह्म' शब्द है, आनन्दकी जगह 'ग्रहण' शब्द है और अस्मिताकी जगह 'ग्रहीता' शब्द है । दोनो स्थलोके वर्णनकी एकता करनेके लिये उन लोगोने उस सूत्रकी टीकामे आनन्दका अर्थ इन्द्रियाँ किया है और इस सूत्रमे 'ग्रहीता' का अर्थ अस्मिता किया है; किंतु व्यासमाष्यमे ऐसा नहीं किया गया है । उन्होंने वहाँ आनन्दका अर्थ आह्राद और यहाँ 'ग्रहीता' का अर्थ साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष—इस प्रकार किया है।

अन्तर्गत हैं, वे प्राह्यविषयक समाधिमें तो नहीं आते; परंतु सूक्ष्म विषयकी हद अलिङ्गपर्यन्त बतला देनेसे प्रहणिविषयक समाधिका भी विचारानुगत समाधिमें ही अन्तर्भाव है । इसी प्रकार आनन्द नाम आह्रादका है । यह प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला और मनके द्वारा प्राह्य है । अतः वह सूक्ष्म विषयके अन्तर्गत आ जानेके कारण उसका भी प्राह्य समाधिमें अन्तर्भाव है । एवं यहाँ जो प्रहीत्विषयक समाधि बतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके पैतीसवें सूत्रके अनुसार प्रकृति-पुरुषके संयोग-कालमें ही पुरुषके खक्षपमें की जाती है । अतः वह भी अस्मितानुगत समाधि ही है; क्योंकि उसका फल उसी सूत्रमें पुरुषका ज्ञान बतलाया गया है ॥ १ ॥ ।

सम्बन्ध-सामान्यरूपसे संप्रज्ञात समाधिका स्वरूप वतलूर दिया, अव इसके भेदोंका वर्णन करते हैं—

# तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितकी समापत्तिः ॥४२॥

'उनमें शब्द, अर्थ और ज्ञान—इन तीनोंके विकल्पोंसे संकीर्ण—मिली हुई समाधि सवितर्क है।'

न्याख्या—प्राह्य यानी मन और इन्द्रियोद्वारा ग्रहण करनेमें आनेवाले पदार्थ दो प्रकारके होते हैं—(१) स्थूल, (२) सूक्ष्म । इनमेंसे किसी एक स्थूल पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसके खरूपको जाननेके लिये जब योगी अपने चित्तको उसमें लगाता है, तब पहले-पहल होनेवाले अनुभवमे उस वस्तुके नाम, रूप और ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रहता है। अर्थात् उसके खरूपके साथ-साथ उसके नाम और प्रतीतिकी भी चित्तमें स्फुरणा रहती है । अतः इस समाधिको सिवतर्क समाधि कहते है । इसीका दूसरा नाम सिवकल्प योग भी है ॥४२॥

सम्बन्ध-इसके वाद---

# स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितकी ॥१३॥

'( शब्द और प्रतीतिकी ) स्मृतिके भलीभाँति लुप्त हो जानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सददा केवल ध्येयमात्रके स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( चित्तकी स्थिति ही ) निर्वितर्क समाधि है।'

• व्याख्या—पहले बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके चित्तमे ध्येय वस्तुके नामकी स्पृति ल्वप्त हो जाती है और उसको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने खरूपका भी भान न रहनेके कारण खरूपके अभावकी-सी स्थिति हो जाती है, उस समय सब प्रकारके विकल्पोका अभाव हो जानेके कारण केवल ध्येय पदार्थके साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येयको प्रकाशित करता है, उस अवस्थाका नाम निर्वितक समाधि है। इसमे शब्द और प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं ॥१३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थोंमे होनेवाली संप्रज्ञात समाधिका भेद बतलाकर अव सूक्ष्म ध्येयमे होनेवाली सम्प्रज्ञात समाधिके भेद वतलाते है——

# एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृक्ष्म-विषया व्याख्याता ॥४४॥

'इसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्कके वर्णनसे ही) सूक्ष्म पदार्थोंमें की जानेवाली सविचार और निर्विचार समाधि-का भी वर्णन किया गया।'

व्याल्या—जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों की जानेवाली समाधिके दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाली समाधिके भी दो भेद समझ लेने चाहिये अर्थात् जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थके खरूपका यथार्थ खरूप जाननेके लिये उसमे चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप और ज्ञानके विकल्गेसे मिला हुआ अनुभव होता है, वह स्थिति सविचार समाधि है; और उसके बाद जब नामकी और ज्ञानका अर्थात् चित्तके निज खरूपका भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थका ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है।।४४।।

सम्बन्ध—अव सूक्ष्म पदार्थोमें किन-किनकी गणना है, यहं स्पष्ट करते हैं—

### सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥४५॥

'तथा सूक्ष्मविषयताकी अवधि प्रकृति है।'

न्याख्या—पृथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्वतन्मात्रा, जलका रस-तन्मात्रा, तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा और आकाश-का शव्दतन्मात्रा है एवं उन सबका और मनसहित इन्द्रियोका सृक्ष्म विषय अहंकार, अहकारका महत्तत्त्व और महत्तत्त्वका सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है । उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, वही सूक्ष्मताकी अविध है । अतः प्रकृतिपर्यन्त किसी भी सूक्ष्म पदार्थको छक्ष्य वनाकर उसमें की हुई समाधिको सिवचार और निर्विचार समाधिके अन्तर्गत समझ छेना चाहिये । यद्यपि पुरुप प्रकृतिसे भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थों नहीं है, अतः तिद्विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिये; तथापि प्रहीतृविषयक समाधि बुद्धिमे प्रतिविम्वत पुरुपके रूपमे की जाती है (योग॰ ३ । ३५) । अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तर्गत मान छेनेमें कोई आपत्ति माछूम नहीं होती ।

इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषयकी सीमा प्रकृतिपर्यन्त बतला देनेके कारण मन, इन्द्रियाँ तथा आनन्द और अस्मिताका भी उसमें अन्तर्भाव प्रतीत होता है; फिर सतरहवे सूत्रमें कहे हुए आनन्द और अस्मिताको और इकतालीसवें सूत्रमें ग्रहण नामसे कहे हुए मन और इन्द्रियोको और ग्रहीता नामसे कहे हुए प्रकृतिस्थ पुरुषको टीकाकारोने 'विचार' शब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे कहा और सूत्रकारोंने तद्विषयक समाधिके भेदोका वर्णन क्यो नहीं किया, यह विचारणीय है ॥४५॥

सम्बन्ध—इकतालीसर्वे सूत्रसे पैतालीसर्वेतक संप्रज्ञात समाधि-का भेद बतलाकर अब उन सब प्रकारकी समाधियोंका सहेतुक दूसरा नाम बतलाते हैं—

> ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ 'वे सब-की-सव सबीज समाधि है।'

व्याख्या—निर्वितर्क और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होनेपर भी निर्वीज नहीं हैं; ये सब-की-सब सबीज समाधि ही हैं; ह्योंकि इनमें बीजरूपसे किसी-न-किसी घ्येय पदार्थको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा रहता है । अतः सम्पूर्ण वृत्तियोंका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन समाधियोमें पुरुषको कैवल्य-अवस्थाका लाभ नहीं होता ॥४६॥

सम्बन्ध—उक्त चार प्रकारकी समाधियों मेंसे निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है, यह प्रतिपादन करनेके लिये उसकी विशेष अवस्थाका फलसहित वर्णन करते है-—

# निर्विचारवैशारचेऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥

'निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मेळ होनेपर (योगीको) अध्यात्मप्रसादका लाभ होता है।'

व्याख्या—निर्विचार समाधिक अभ्याससे जब योगीके चित्तकी स्थिति सर्वथा शुद्ध हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें किसी प्रकारका भी किञ्चिन्मात्र भी मल नहीं रहता, उस समय योगीकी बुद्धि अत्यन्त खच्छ—निर्मे हो जाती है (योग०३।५)॥४७॥

सम्बन्ध-अतः---

#### ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥

'उस समय ( योगीको ) बुद्धि ऋतम्भरा होती है।'

व्याख्या—उस अवस्थामें योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य (असली) खरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमे संशय और भ्रमका े लेश भी नहीं रहता ॥४८॥

सम्बन्ध-उक्त ऋतम्भरा प्रज्ञाकी विशेषताका वर्णन करते हैं-

### क्षुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।४६।

''श्रवण और अनुमानसे होनेवाली वुद्धिकी अपेक्षा इस बुद्धिका विषय विलक्षण है; क्योंकि यह विशेषार्थवाली है।' .' व्याख्या—वेद, शास्त्र और आप्त पुरुपके वचनोसे वस्तुका सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अनुमान-से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोंमे तो अनुमानकी पहुँच ही नहीं है । अतः वेद-शास्त्रोमे किसी वस्तुके स्वरूपका वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता है, वह श्रुत-बुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान ( युक्ति ) प्रमाणसे जो वस्तुके स्वरूपका निश्वय होता है, वह अनुमानबुद्धि है । ये दोनो प्रकारकी बुद्धिवृत्तियाँ वस्तुके खरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती है, उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गोसहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नही होता । किंतु ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके खरूपका यथार्थ और पूर्ण ( अर्ज्ज-प्रत्यङ्गोसहित ) ज्ञान हो जाता है । अतः यह उन दोनो प्रकारकी बुद्धियोसे अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥४९॥

सम्बन्ध—इस ऋतम्भरा प्रज्ञाका और भी महत्त्व वतलाते है-

तजाः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥

'उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार दूसरे संस्कारोंका वाध करनेवाला होता है।'

जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तः करणमे इकट्ठे हुए रहते है, इन्हीको योगशास्त्रमे कर्माशय (योग० २।१२)

के नामसे कहा है । ये हो मनुष्यको संसारचक्रमें भटकानेवाले मुख्य कारण हैं (योग० २ । १३); इनके नाशसे ही मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है । अतः उक्त बुद्धिका महत्त्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते है कि इस बुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको प्रकृतिके यथार्थ रूपका भान हो जाता है, तब उसका प्रकृतिमें और उसके कार्योमे स्वभावसे ही वैराग्य हो जाता है । उस वैराग्यके संस्कार पूर्व इकड़े हुए सब प्रकारके राग-द्रेपमय संस्कारों-का नाश कर डालते हैं, इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप पहुँच जाता है ॥५०॥

सम्बन्ध—अब निर्वीज समाधिरूप कैवल्य-अवस्थाका वर्णन करते हुए इस पादकी समाप्ति करते हैं—

# तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥

'उसका भी निरोध हो जानेपर सबका निरोध हो जानेके कारण निर्वीज समाधि हो जाती है।'

व्याख्या—जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य सब प्रकारके संस्कारोका अभाव हो जाता है; उसके बाद उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न संस्कारोमे भी आर्साक्त न रहनेके कारण उनका भी निरोध हो जाता है । उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारोका निरोध अपने-आप हो जाता है । अतः संसारके वीज-का सर्वथा अभाव हो जानेसे इस अवस्थाका नाम निर्वीज समाधि है । इसीको कैवल्य-अवस्था भी कहते है ॥५१॥

#### साधनपाद-२

पहले पादमें योगका खरूप, उसके भेद और उसके फलका संक्षेपमें वर्णन किया गया। साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास और वैराग्यका तथा ईश्वरप्रणिधान आदि दूसरे साधनोंका भी वर्णन किया गया। किन्तु उसमें बतलायी हुई रीतिसे निर्वीज समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है, जिसका अन्तःकरण खभावसे ही शुद्ध है एवं जो योगसाधनामें तत्पर है। अतः अव साधारण साधकोंके लिये क्रमशः अन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक निर्वीज समाधि प्राप्त करनेका उपाय बतलानेके लिये साधनपाद नामक दूसरे पादका आरम्भ किया जाता है—

#### तपःस्त्राध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥१॥

'तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति-ये तीनों क्रिया योग हैं।'

व्याख्या—(१) तप—अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके अनुसार स्वधर्मका पालन करना और उसके पालनमें जो शारीरिक या मानसिक अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहन करना—इसका नाम 'तप' है। व्रत, उपवास आदि भी इसीमे आ जाते हैं। निष्कामभावसे इस तपका पालन करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है; यह गीतोक्त कर्मयोगका ही अङ्ग है।

- (२) खाध्याय-जिनसे अपने कर्तन्य-अकर्तन्यका बोध हो सके, ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषोके लेख आदिका पठन-पाठन और भगवान्के ॐकार आदि किसी नामका या गायत्रीका और किसी भी इष्टदेवताके मन्त्रका जप करना 'खाध्याय' है।
- (३) ईश्वर-प्रणिधान—ईश्वरके शरणापन हो जानेका नाम 'ईश्वर-प्रणिधान' है। उसके नाम, रूप, छीछा, धाम, गुण और प्रभाव आदिका श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मोंको भगवान्के समर्पण कर देना, अपनेको भगवान्के हाथका यन्त्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे, वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञाका पाछन करना, उसीमे अनन्य प्रेम करना—ये सभी ईश्वर-प्रणिधानके अङ्ग हैं।

यद्यपि तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान—ये तीनों ही यम, नियम आदि योगके अङ्गोमे नियमोंके अन्तर्गत आ जाते है, तथापि इन तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व और इनकी सुगमता दिखलानेके लिये पहले कियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन किया गया है ॥१॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त क्रियायोगका फल वतलाते हैं---

# समाधिभावनार्थः क्लेशतन्करणार्थश्च ॥२॥

'( यह कियायोग ) समाधिकी सिद्धि करनेवाला और अविद्यादि क्लेशोंको श्लीण करनेवाला है।'

व्याख्या—उपर्युक्त क्रियायोगके साधनसे साधकके अविद्यादि हैशोका क्षय होकर उसको कैवल्य-अवस्थातक समाधिकी प्राप्ति हो सकती है ॥२॥ सम्बन्ध—दूसरे सूत्रमें कियायोगका फल समाधिसिद्धि और क्लेशोंका क्षय वतलाया गया, उनमेंसे समाधिके लक्षण और फलका वर्णन तो पहले पादमे हो चुका; परन्तु क्लेश कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, वे किस-किस अवस्थामें रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता है और उनका नाश क्यों करना चाहिये—इन सव वातोंका वर्णन नहीं हुआ। अतः प्रसङ्गानुसार इस प्रकरणका आरम्भ करते हैं—

### अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ॥२॥

'अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (ये पाँचों) क्लेश हैं।'

व्याख्या—ये अविद्यादि पाँचो ही जीवमात्रको संसारचक्रमें घुमानेवाले महादुःखदायक है, इस कारण सूत्रकारने इनका नाम 'क्लेश' रक्खा है।

कितने टीकाकारोका तो कहना है कि ये पाँचों क्लेश पाँच प्रकारका विपर्ययञ्चान है । कुछ इनमेसे केवल अविद्या और विपर्ययञ्चित्तकी ही एकता करते हैं। िकन्तु ये दोनो बाते ही युक्ति-सङ्गत नहीं माछम होती; क्योंकि प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययञ्चित्तका अभाव है, पर अविद्यादि पाँचों क्लेश वहाँ भी विद्यमान रहते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञामें विपर्ययका लेश भी नहीं खीकार किया जा सकता, परन्तु जिस अविद्यारूप क्लेशको द्रष्टा और दृश्यके संयोगका हेतु माना गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है; अन्यथा संयोगके अभावसे हेयका नाश होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्ति हो

जानी चाहिये थी । इसके सिवा एक बात और भी है । इस प्रन्थमें कैवल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध योगीके कर्म अशुक्ल और अकृष्ण अर्थात् पुण्य-पापके संस्कारोसे रहित माने गये हैं ( योग० ४ । ७ ) इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त योगीद्वारा भी कर्म अवस्य किये जाते है। तब यह भी मानना पड़ेगा कि न्युत्थान-अवस्थामें जब वह कर्म करता है तो त्रिपर्यय चृत्तिका प्रादुर्भाव भी खाभाविक होता है; क्योंकि पाँचो ही वृत्तियाँ चित्तका धर्म है और व्युत्थान-अवस्थामे चित्त विद्यमान रहता है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। किन्तु जीवन्मुक्त योगीमे अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता; क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन्मुक्त ही कैसा 2 इसी तरह और भी बहुत-से कारण है ( देखिये योग० १ । ८ की टीका ), जिनसे विपर्यय और अविद्याकी एकता माननेमें सिद्धान्तकी हानि होती है । अतः विद्वान् सज्जनोको इसपर विचार करना चाहिये ॥३॥

सम्बन्ध—अव होशोंकी अवस्थाके भेद बतलाते हुए यह बात कहते है कि इन सबका म्ल कारण अविद्यारूप क्लेश है—

## अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् । ४।

'जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-( इस प्रकार चार ) अवस्थाओं में (वर्तमान ) रहनेवाले हैं एवं जिनका वर्णन (तीसरे सूत्रमें ) अविद्याके वाद किया गया है, उन (अस्मितादि चारों क्लेशों ) का कारण अविद्या है।'

व्याख्या—(१) प्रसुत—चित्तमे विद्यमान रहते हुए भी जिस समय

जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे 'प्रसुत' कहा जाता है। प्रलयकाल और सुषुतिमें चारों ही क्लेशोंकी प्रसुत-अवस्था रहती है।

- (२) तनु-क्लेशोंमें जो कार्य करनेकी शक्ति है, उसका जब योगके साधनोद्वारा हास कर दिया जाता है, तब वे हीनशक्तिबाले क्लेश 'तनु' कहलाते हैं। देखनेमे भी आता है कि ये राग-द्वेषादि क्लेश साधारण मनुष्योंकी भाँति साधकोंपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते अर्थात् साधारण मनुष्योकी अपेक्षा साधकोपर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है।
- (३) विच्छिन—जब कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी 'विच्छिनावस्था' है। जैसे रागकी उदार अवस्थाके क्षणमें द्वेष दव जाता है और द्वेषकी उदार अवस्थाकें क्षणमें राग दबा रहता है।
- (४) उदार—जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो, उस समय वही 'उदार' कहलाता है।

उपर्युक्त पाँच क्लेशोमेसे अस्मितादि चार क्लेशोंके ही प्रसुप्तादि चार अवस्थामेद बतलाये गये हैं, अविद्याके नहीं; क्योंकि वह अन्य चारोंकी कारण है, उसके नाशसे सबका सदाके लिये समूल नाश हो जाता है ॥ ।।

सम्बन्ध-अव अविद्याका स्वरूप वतलाते हैं---

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म-ख्यातिरविद्या ॥५॥ 'अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनात्मामें नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभावको प्रतीति ही 'अविद्या' है।'

व्याख्या—इस लोक और परलोकके समस्त भोग और भोगोंका आयतन यह मनुष्य-शरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि प्रमाणोद्वारा समझकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यत्वबुद्धि करके राग-देषादि कर लेका है, यह अनित्यमें नित्यकी अनुभूतिरूप अविद्या है।

इसी प्रकार हाड़, मांस, मज्जा आदि अपवित्र धातुओंके समुदायरूप अपने और स्त्री आदिके रारीरोको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा अपवित्र समझते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने रारीरमें पवित्रताका अभिमान करता है और स्त्री-पुत्र आदिके रारीरोसे प्यार करता है, यह अपवित्रमें पवित्रकी अनुमूतिरूप अविद्या है।

वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा विचार करनेपर सभी भोग दु:खरूप हैं—यह बात विचारशील साधकके समझमें आ जाती है (योग० २ । १५ )। इसपर भी मनुष्य उन भोगोको सुखदायक समझकर उनके भोगनेमे प्रवृत्त हुआ रहता है, यही दु:खमें सुखकी अनुभूतिरूप अविद्या है।

तथा जड शरीर आत्मा नहीं है, यह बात थोड़ा-सा विचार करते हो समझमें आ जाती है, तथापि मनुष्य इसीको अपना खरूप माने रहता है, 'आत्मा इससे सर्वथा असङ्ग और चेतन है'—इस बातको अनुभव नहीं कर सकता, इसका नाम अनात्मामें आत्मभावकी अनुभूतिहूप अविद्या है।

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य ज्ञान हो जानेपर विपर्ययवृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाश नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि चित्तकी विपर्ययवृत्तिका नाम अविद्या नहीं है ॥५॥

सम्बन्ध-अव अस्मिताका स्वरूप वतलाते हैं-

## दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥६॥

'दक्-शक्ति और दर्शनशक्ति-इन दोनोंका एकरूप-सा हो जाना 'अस्मिता' है।'

व्याख्या—हक्-शक्ति अर्थात् द्रष्टा पुरुष और दर्शन-शक्ति अर्थात् बुद्धि—ये दोनो सर्वथा मिन्न और विलक्षण है। द्रष्टा चेतन है और बुद्धि जड है। इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्याके कारण दोनोकी एकता-सी हो रही है (योग० २।२४)। इसीको द्रष्टा और दश्यका संयोग कहते है। यही प्रकृति और पुरुषके खरूपकी उपलब्धिका हेतु माना गया है (योग० २।२३)। इस संयोगके रहते हुए ही पुरुष और बुद्धिका मिन्न-भिन्न खरूप विचारके द्वारा समझमे आता है, परन्तु जबतक निर्वांज समाधिद्वारा अविद्याका सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, तबतक संयोगका अभाव नहीं होता। इस कारण इनके शुद्ध खरूपका अनुभव नहीं होता। अतः साधकको चाहिये कि तत्परतासे उत्साहपूर्वक योग-साधनमे लगकर शीघ्र ही अविद्याके नाशद्वारा संयोगरूप अस्मिता नामक क्लेशका नाश कर दे और कैवल्य-स्थितिको प्राप्त कर ले 1६।

सम्बन्ध-अव राग नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते हैं—

## सुखानुशयी रागः ॥७॥

'सुखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश 'राग' है।'

व्याल्या—प्रकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थमें सुखकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमे और उसके निमित्तोंमे उसकी आसक्ति (प्रीति) हो जाती है, उसीको 'राग' कहते है। अतः इस राग नामक क्लेशको सुखकी प्रतीतिके साथ-साथ रहनेवाला कहा गया है।।।।

सम्बन्धे—द्वेष नामक क्लेशका स्वरूप बतलाते है—

### दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥

'दुःखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश 'द्वेष' है।'

व्याख्या—मनुष्यको जब कभी जिस किसी प्रतिक्छ पदार्थमें दु:खकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमें और उसके निमित्तोमें उसका द्वेष हो जाता है; अत: यह द्वेषरूप क्लेश दु:खकी प्रतीति-के पीछे यानी साथ-साथ रहनेवाला है ॥८॥

सम्बन्ध—अब अभिनिवेश नामक क्लेशका स्वरूप चतलाते हैं

## स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥६॥

'जो परम्परागत खभावसे चला आ रहा है एवं जो मूटों-की भाँति विवेकशील पुरुषोंमें भी विद्यमान देखा जाता है, वह ( मरणभयरूप ) क्लेश 'अभिनिवेश' है।' व्याख्या—यह मरणभयरूप क्लेश सभी प्राणियोंमें अनादि-कालसे खामाविक है; अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूँ, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे-से-छोटा कीट भी मरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता है। (इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; क्योंकि यदि मरण-दुःख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता ?) यह मरणभय जीवोंके अन्तःकरणमें इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्खके जैसा ही विवेकशीलपर भी इसका प्रभाव पड़ता है; इसीलिये इसका नाम 'अभिनिवेश' अर्थात् 'अत्यन्त गहराईमें प्रविष्ट' रक्खा गया है।।९॥

सम्बन्ध—इन पाँच प्रकारके क्लेशोंको तन्न अर्थात् सूक्ष्म वना देनेका उपाय——'क्रियायोग' पहले बतला चुके । क्रियायोगके द्वारा सूक्ष्म किये हुए क्लेशोंका नाश किस उपायसे करना चाहिये, यह बात अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

### ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥१०॥

'वे सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त क्लेश चित्तको अपने कारणमें विलीन करनेके साधनद्वारा विनष्ट करनेयोग्य हैं।'

व्याख्या—क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए क्लेशों-का नाश निर्वीज समानिके द्वारा चित्तको उसके कारणमें विलीन करके करना चाहिये, क्योंकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर दिये जानेपर भी जो लेशमात्र क्लेश शेष रह जाते है, उनका नाश दृष्टा और दृश्यके संयोगका अभाव होनेपर ही होता है, उसके पहले क्लेशोंका सर्वथा नाश नहीं होता, यह भाव है ॥१०॥ सम्बन्ध—अव क्रेशोके क्षयका कियायोगसे अतिरिक्त दूसरा साधन वतलाते हैं—

### ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥११॥

'उन क्लेशोंकी जो (स्थूल) वृत्तियाँ हैं, उनका नाश ध्यानके द्वारा करना चाहिये।'

व्याख्या—उन होशोकी जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि पूर्वीक्त क्रियायोगके द्वारा नाश करके उन क्लेशोको सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो तो पहले ध्यानके द्वारा उनकी स्थूल वृत्तियोंका नाश करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिये, तभी निर्वीज समाधिकी सिद्धि सुगमतासे हो सकेगी और उससे क्लेशोंका सर्वथा अभाव हो जायगा ॥११॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार जीवके महान् दुःखोंके कारण हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

## क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ।१२।

'क्लेशमूलक कर्मसंस्कारोंका समुदाय दृप्ट (वर्तमान )और अदृप्ट (भविष्यमें होनेवाले ) दोनों प्रकारके ही जन्मोंमें भोगा जानेवाला है।'

व्याख्या—कर्मोंके संस्कारोकी जड़ उपर्युक्त पॉचों क्लेश ही है। अविद्यादि क्लेशोंके न रहनेपर किये हुए कर्मोंसे कर्माशय नहीं वनता; बल्कि वैसे रागद्वेपरहित निष्काम कर्म तो पूर्व कर्माशयका भी नाश करनेवाले होते है (गीता ४। २३ क्लेशमूलक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्ममे दुःख देता है, उसी प्रकार भविष्यमे होनेशाले जन्मोमे भी दुःखदायक है । अतः साधक-को इसकी जड काट डालनी चाहिये अर्थात् पूर्वोक्त क्लेशोका सर्वथा नाश कर देना चाहिये ॥१२॥

सम्बन्ध—उक्त कर्माशयका फल कवतक मिलता रहता है और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते है—

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३॥

'मूलके विद्यमान रहनेतक उस (कर्माशय) का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है।'

व्याख्या—जबतक क्लेशरूप जड़ विद्यमान रहती है, तबतक इस कमें के सस्कारसमुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणाम— बार-बार अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म होना, वहाँपर निश्चित आयुतक जीते रहकर फिर मरणदु:खको भोगना और जीवनावस्थामे जो विवेक-दृष्टिसे सभी दु:खरूप है, ऐसे भोगका सम्बन्ध होना—ऐसे तीन प्रकारका होता रहता है ॥१३॥

सम्बन्ध—वे जाति, आयु और भोगरूप परिणाम किस प्रकारके होते है, यह बतलाते है——

ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥१४॥

'वे (जन्म, आयु और भोग अपने कारणके अनुरूप) हर्ष और शोकरूप फलको देनेवाले होते हैं, क्योंकि उत्तके पुण्यकर्म और पापकर्म—दोनों ही कारण है।'

व्याख्या—जो जन्म पुण्यकर्मका परिणाम है, वह सुखदायक

होता है और जो पापकर्मका परिणाम है, वह दु:खदायक होता है। इसी प्रकार आयुका जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना समय सुखदायक होता है और जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना दु:खदायक होता है। वैसे ही जो-जो भोग अर्थात् सांसारिक मनुष्योंके, अन्य प्राणियोंके, पदार्थोंके और क्रिया एवं परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते हैं, वे हर्षप्रद होते हैं और जो पापकर्मके परिणाम होते हैं, वे हांकप्रद होते हैं। १ ४॥

सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि यदि यही बात है, तब तो केवल दुःखप्रद फल (जन्म, आयु और भोग) जिसका परिणाम है, ऐसे ही कर्माशयका नाश उसके मूलसहित करना चाहिये, न कि सुखप्रद कर्माशयका भी उसके साथ नाश करना उचित है। इसपर कहते हैं—

# परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥

'परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख—ऐसे तीन . प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण और तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके छिये सव-के-सव (कर्मफल) दुःखरूप ही हैं।'

व्याख्या—(१) परिणामदु:ख—जो 'कर्मविपाक' भोगकालमे स्थूल दृष्टिसे सुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) दु:ख ही है । जैसे, स्नीप्रसङ्गके समय मनुष्यको सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्मृति आदिका हास प्रत्यक्ष देखनेमे आता है; ऐसे ही दूसरे भोगोमे भी समझ लेना चाहिये।\*

भोगोंको भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता हैं, उन्हें भोगनेकी शक्ति उसमें नहीं रहती; परंतु तृष्णा वनी रहती है, इससे वह भोगरूप सुख भी दु:ख ही है। यह भोगके अन्तमे अनुभव होनेवाला दु:ख भी परिणामदु:खकी ही गणनामें है।

इन्द्रियों और पदार्थोंके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी प्रकारके भोगमें सुखकी प्रतीति होती है, तब उसमे राग—आसिक अवश्य हो जाती है। इसिलिये वह सुख रागरूप क्लेशसे मिला हुआ है। आसिक्तिक्श, मनुष्य उस भोगकी प्राप्तिके साधनरूप पुण्य-पापका आरम्भ भी करेगा ही। उसकी प्राप्तिमे असमर्थ होनेसे या विष्न आनेपर द्रेष होना भी अवश्यम्भावी है। इसके सिवा, प्राणियोंकी हिंसाके बिना भोगकी सिद्धि भी नहीं होती। अतः राग, द्रेष और हिंसादिका परिणाम अवश्य ही दुःख है। यह भी परिणाम-दुःखता है।

(२) तापदु:ख—सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशील है, उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोगकालमे उनके विनाशकी सम्भावनासे तापदु:ख बना रहता है। इसी तरह मनुष्य-

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ (१८ । ३८)

'जो मुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह वयापि भोगकालमे अमृतके सदश भासता है, परन्तु परिणाममे विषके सदश है, इसिलये वह मुख राजस कहा गया है।'

<sup>#</sup> गीतामे भी कहा है—

को जो सुखकारक भोग प्राप्त होते हैं, वे सातिशय ही होते है; अर्थात् उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढकर दूसरोंको भी प्राप्त है, यह देखकर वह ईर्ष्यासे जलता रहता है, यह भी तापदु:ख है। तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकालमे संताप बना रहता है, यह भी तापदु:ख है।

- (३) संस्कारदु:ख—जिन-जिन भोगोमे मनुष्यको सुखका अनुमन होता है, उस अनुमनके संस्कार उसके हृदयमे जम जाते है। जब उन भोगसामित्रयोसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे सस्कार पहलेके सुखमोगकी स्मृतिद्वारा महान् दु:खके हेतु हो जाते है। देखनेमे भी आता है कि जब किसी मनुष्यकी स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोगसामित्री नष्ट हो जाती है, तब वह उनको याद कर-करके रोता रहता है कि मेरी स्त्री मुझे अमुक-अमुक प्रकारसे सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मै अपने धनसे स्वयं सुख भोगता था और लोगोको सुख पहुँचाता था; आज मेरी यह दशा है कि मै भिखारी होकर लोगोसे सहायता माँगता फिरता हूँ—इत्यादि । इसके सिवा, वे भोग-संस्कार भोगासित्तकी वृद्धिमे कारण होनेसे जन्मान्तरमें भी दु:खके हेतु है।
  - (४) गुणवृत्तिविरोध—गुणोके कार्यका नाम गुणवृत्ति है, इनके कार्यमे परस्पर अत्यन्त विरोध है। जैसे सत्त्वगुणका कार्य प्रकाश, ज्ञान और सुख है, तो तमोगुणका कार्य अन्धकार, अज्ञान और दुःख है। इस प्रकार इनके कार्योंमे विरोध होनेके कारण दुविधा वनी रहती है; सुख-भोगकालमे भी शान्ति नहीं मिलती। क्योंकि तीनो गुण एक साथ रहनेवाले है। सुखके अनुभवकालमे सत्त्वगुणकी

प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुणका अभाव नहीं हो जाता, अतः उस समय भी दुःख और शोक विद्यमान रहते हैं, इसिलिये भी वह दुःख ही है। जैसे ध्यानकालमे और सत्सङ्ग करते समय सत्त्वगुणकी प्रधानता रहती है, अतः सात्त्रिक सुख होता है, परंतु वहाँ भी सासारिक स्फुरणा और तन्द्रा उस सुखमे विन कर देने है; ऐसे ही अन्य सब कामोमे भी समझ लेना चाहिये।

उपर्युक्त परिणामदुःख, तापदुःख और सस्कारदुःख तथा गुणवृत्तियोके विरोधसे होनेवाले दुःखको विचारद्वारा विवेकी पुरुष समझता है । इस कारण उसकी दृष्टिमे सभी 'कर्मविपाक' दुःखरूप ही है अर्थात् साधारण मनुष्य-समुदाय जिन भोगोको सुखरूप समझता है, विवेकीके लिये वे भी दुःख ही है\* ॥१५॥

सम्बन्ध-उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि जन्म, आयु और भोगरूप सभी कर्म-विपाक दुःखरूप हैं। इसिल्ये उनका मूलसिहत उच्छेद करना मनुष्यका कर्तव्य है। अतः अब उनको त्याज्य (नाश करने योग्य) बतलाकर उनसे सिक्त पानेका उपाय बतलाते हुए अगला प्रकरण आरम्म करते हैं—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥

'अर्थात् इन्द्रिय और विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग है, वे सव-के-सव दुःखोके ही कारण है तथा सभी आदि और अन्तवाले है, अतः विवेकी मनुष्य उनमे नहीं रमता।'

 <sup>#</sup> यह बात गीताके पाँचवे अध्यायके वाईसवे श्लोकमे इस प्रकार
 कही है—

#### हेयं दुःखमनागतम् ॥१६॥

'आनेवाला दुःख हेय ( नष्ट करने योग्य ) है ।'

व्याख्या—वर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियोंमे दु:ख भोगे जा चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमें कोई विचार नहीं करना है। तथा जो वर्तमान हैं, वे भी भोग देकर दूसरे क्षणमें अपने-आप छप्त हो जाउँगे, उनके लिये भी उपायकी आवश्यकता नहीं है। परंतु जो दु:ख अभीतक प्राप्त नहीं हुए है, भविष्यमें होनेवाले है, उनका नाश उपायद्वारा अवश्यकर्तव्य है; इसलिये उन्हींको 'हेय' बतलाया गया है।।१६॥

सम्बन्ध—जिसका नाश करना हो, उसके मूल कारणको जाननेकी आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारणके नाशसे ही उसका पूर्णतथा नाश हो सकता है; नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अतः उक्त 'हेय'का हेतु (कारण) बतलाते हैं—

# द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥

'द्रप्टा और दृश्यका संयोग ( उक्त ) हेयका कारण है।'

व्याख्या—ऊपर जो नाश करनेयोग्य आनेवाले दुःख बतलाये गये हैं, उनका मूल कारण दृष्टा और दृश्यका अर्थात् पुरुष और प्रकृतिका संयोग यानी जड-चेतनकी ग्रन्थि है। अतः इस संयोगका नाश कर देनेसे मनुष्य सर्वथा दुःखोंसे निवृत्त हो सकता है।।१७॥

सम्बन्ध—पूर्वसूत्रमें द्रष्टा, दृश्य और उनका संयोग—इन तीनके नाम आये है, उनमेंस पहले दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन वतलाते हैं——

## प्रकाशिक्रयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥१८॥

'प्रकाश, किया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रियाँ जिसका (प्रकट) स्वरूप है, (पुरुपके लिये) भोग और मुक्तिका संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है।'

व्याख्या—सत्त्व, रज और तम—ये तीनो गुण और इनका कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमे आता है, वह सक्का-सव दृश्यके अन्तर्गत है। सत्त्वगुणका मुख्य धर्म प्रकाश है, रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिया (हलचल) है और तमोगुणका मुख्य धर्म स्थिति अर्थात् जडता और सुषुप्ति आदि है। इन तीनों गुणोकी साम्यावस्थाको ही प्रधान या प्रकृति कहते हैं, यह सांख्यका मत है। अतः सब अवस्थाओं अनुगत तीनो गुणोंका जो प्रकाश, क्रिया और स्थितिह्रप खभाव है, वही दृश्यका स्वभाव है।

पॉच स्थूल भूत, पाँच तन्मात्रा, पॉच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन, बुद्धि और अहंकार—ये सब (तेईस तत्त्व) प्रकृतिके कार्य होनेसे उसके खरूप है।

भोगासक्त पुरुषको अपना खरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहनेवाले योगीको द्रष्टाका खरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना दश्यका प्रयोजन है। द्रष्टाको उसका निज खरूप दिखा देनेके बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पुरुषके लिये यह अस्त ( लुप्त ) हो जाता है।।१८॥ सम्बन्ध-उक्त दृश्यके भेदोका वर्णन अपने यन्थकी परिभापामें करते हैं---

## विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१६॥

'विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और अलिङ्ग—ये चार (उपर्युक्त) सत्त्वादि गुणोंके भेद (अवस्थाएँ) हैं।'

व्याख्या—(१) विशेष—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच स्थूल भूत तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन—इस प्रकार सब मिलकर सोल्होका नाम 'विशेष' है । गुणोके विशेष धर्मोंकी अभिव्यक्ति (प्रकटता) इन्हीसे होती है, इसलिये इनको विशेष कहते हैं।

- (२) अविशेष—शन्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच तन्मात्राएँ है, इन्हींको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं; क्योंकि ये स्थूल पश्चमहाभूतोंके कारण है तथा छठा अहंकार, जो कि मन और इन्द्रियोंका कारण है, इन छहोंका नाम 'अविशेष' है। इनका खरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिये इनको अविशेष कहते है।
- (३) लिङ्गमात्र—उपर्युक्त बाईस तत्त्वोका कारणभूत जो महत्तत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों भे और गीतामे बुद्धिके नामसे किया गया है (कठ० १ । ३ । १०) उसका नाम 'लिङ्गमात्र' है । इसकी उपलिच केवल सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण इसकी लिङ्गमात्र कहते हैं।
- (४) अलिङ्ग—मूल प्रकृति, जो कि तीनो गुणोकी साम्या-वस्था मानी गयी है, महत्तत्त्व जिसका पहला परिणाम (कार्य) है,

उपनिषद् और गीतामे जिसका वर्णन अन्यक्त नामसे किया गया है (कठ० १ । २ । ११; गीता १३ । ५ ), उसका नाम 'अलिङ्ग' है । साम्यावस्थाको प्राप्त गुणोके खरूपकी अभिन्यक्ति नहीं होती, इसलिये प्रकृतिको अलिङ्ग (चिह्नरहित—अन्यक्त ) कहते हैं ।

इस प्रकार चार अवस्थाओं विद्यमान रहनेवाले ये सत्त्वादि गुण ही दृश्य नामसे कहे गये है ॥ १९॥

सम्बन्ध--अव द्रष्टाके स्वरूपका वर्णन करते हैं---

## द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपरयः ॥२०॥

'चेतनमात्र (ज्ञानसम्बद्ध आतमा) द्रष्टा है, यह यद्यपि स्वभावसे सर्वथा शुद्ध (निर्विकार) है, तो भी (वुद्धिके सम्बन्धसे) बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है।'

व्याख्या — केवल चेतनमात्र ही जिसका खरूप है, ऐसा आत्मतत्त्व खरूपसे सर्वथा शुद्ध, निर्विकार है, तो भी बुद्धिके सम्बन्धि बुद्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला होनेसे 'द्रष्टा' कहलाता है।

वास्तवमे द्रष्टा पुरुष (आत्मतत्त्व) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, कूटस्थ, असङ्ग है, तथापि इसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ अनादिसिद्ध अविद्यासे माना जाता है। जबतक उस अविद्याके नाशद्वारा यह प्रकृतिसे अलग होकर अपने असली खरूपमे स्थित नहीं हो जाता, तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त हुआ-सा बुद्धिकी वृत्तियोको देखता रहता है; और जवतक उनको देखता है, तभीतक इसकी 'द्रष्टा' संज्ञा है। दश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा किसका ? फिर तो यह केवल चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है ही।।२०॥

सम्बन्ध—हश्य और द्रष्टार्के स्वरूपका वर्णन करनेके वाद अब दृश्यके स्वरूपकी सार्थकताका प्रतिपादन करते हैं—

#### तदर्थ एव दृश्यस्याऽऽत्मा ॥२१॥

'( उक्त ) दश्यका खरूप उस ( द्रप्रा ) के लिये ही है।'

व्याख्या—उक्त द्रष्टाको अपने दर्शनद्वारा भोग प्रदान करनेके लिये और द्रष्टाके निज खरूपका दर्शन कराकर अपवर्ग ( मुक्ति ) प्रदान करनेके लिये—इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही दश्य है। इसीमे उसके होनेकी सार्थकता है। अठारहवें सूत्रमे दश्यके लक्ष्मणोका वर्णन करते समय भी यही बात कही गयी है।।२१॥

सम्बन्ध—पुरुपको अपवर्ग प्रदान कर देनेके बाद प्रक्रतिका कोई कार्य शेप नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर कहते है— कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्॥२२॥

'जिसका भोग और अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुषके लिये नाशको प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती; क्योंकि दूसरोंके लिये भी वह समान है।'

व्याख्या—प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषोंके लिये समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ— मुक्त पुरुपके लिये उसकी आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवोको भोग और अपवर्ग

#### पातञ्जलयोगदर्शन

ान करना तो शेप है ही। इसिलये उसका सर्वथा नाश नहीं होता; वह विद्यमान रहती है। इसिस यह वात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक्त पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही वतलाया गया है; क्योंकि योगके सिद्धान्तमे किसी भी वस्तुका सर्वथा अभाव नहीं माना गया है। 127।

सम्बन्ध—अव संयोगके स्वरूपका वर्णन करते है— स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥

ू 'स्वराक्ति ( प्रकृति ) और स्वामिराक्ति ( पुरुष )-इन दोनोंके स्वरूपकी प्राप्तिका जो कारण है, वह 'संयोग' है।'

पहले कह आये हैं, उसी भावको लेकर इस सूत्रमे पुरुषको प्रकृतिका खामी बतलाया है और प्रकृतिको पुरुषका 'ख' अर्थात अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा है। उस प्रकृतिके साथ पुरुषका सम्बन्ध उन दोनोके खरूपको जाननेके लिये ही है, अतः उस दर्शन (ज्ञान) शिक्ति जबतक मनुष्य इस प्रकृतिके नाना रूपोको देखता रहता है, तबतक तो भोगोको भोगता रहता है। जब इनके दर्शनसे विरक्त होकर अपने खरूप-दर्शनकी ओर झॉकता है, तब खखरूपका दर्शन हो जाता है (योग० ३।३५)। फिर संयोगकी कोई आवश्यकता न रहनेसे उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुषकी 'कैवल्य' अवस्था है (योग० ४।३४)॥२३॥

सम्बन्ध—अव उक्त संयोगका कारण वतलाते हैं—

## तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥

'उस संयोगका कारण अविद्या है।'

व्याख्या—सर्वथा निर्विकार असङ्ग चेतन पुरुषका जो यह जड प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, यह अनादिसिद्ध अविद्यासे है, वास्तवमे नहीं है ।

यहाँ अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है; किंतु अपने खरूपके अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविद्या है, इसीलिये अपने खरूपके ज्ञानसे इसका नाश हो जाता है और उसके बाद प्रयोजन न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्त हो जाता है । यही पुरुषका 'कैवल्य' है ॥२॥।

सम्बन्ध—अब कारणसहित संयोगके अभावसे सिद्ध होनेवाले सर्वथा दुःखनाशरूप 'हान' का वर्णन करते है——

तद्भावात्संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवस्यम् ॥२५॥

'उस ( अविद्या ) के अभावसे संयोगका अभाव ( हो जाता है, यही )'हान' ( पुनर्जन्मादि भावी दुःखोंका अत्यन्त अभाव ) है ( और ) वही चेतन आत्माका 'कैवल्य' है ।'

व्याख्या—जब आत्मदर्शनरूप ज्ञानसे अविद्याका यानी अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञानजनित संयोगका भी अपने-आप अभाव हो जाता है; फिर पुरुषका प्रकृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता और उसके जन्म-मरण आदि सम्पूर्ण दु:खोका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है तथा पुरुष अपनी वास्तविक कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥२५॥

सम्बन्ध—अव उक्त दुःखाँके अत्यन्त अभावरूप 'हान' का उपाय बतलाते हैं—

#### विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः ॥२६॥

'निश्चल और निर्दोंप विवेकज्ञान ( उक्त ) 'हान'का उपाय है।'

व्याख्या--प्रकृति तथा उसके कार्य-वुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ और शरीर--इन सबके यथार्थ खरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असङ्ग है, आत्माका इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार पुरुषके खरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेसे जो प्रकृति और पुरुपके खरूपका अलग-अलग यथार्थ ज्ञान होता है, इसीका नाम 'विवेकज्ञान' है (योग० ३ । ५४ )। उस समय चित्त विवेकज्ञानमे निमग्न और कैवल्यके अभिमुख रहता है। यह ज्ञान जब समाधिकी निर्मलता—खच्छता होनेपर पूर्ण और निश्चल हो जाता है, उसमे किसी प्रकारका भी मल नहीं रहता ( योग० ४ | ३१ ), तब वह अविष्ठव विवेकज्ञान कहलाता है। ऐसा विवेकज्ञान ही समस्त दुःखोके अत्यन्त अभावरूप मुक्तिका उपाय है । इससे संसारके बीज अविद्यादि क्लेशोका और समस्त कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग० ४ । ३० ) । उसके बाद चित्त अपने आश्रयरूप—महत्तत्त्व आदिके सहित अपने कारणमे विछीन हो जाता है तथा प्रकृतिका जो खाभाविक परिणाम-ऋम है, वह बंद हो जाता है ( योग० ४ । ३२ ) ॥२६॥

सम्बन्ध—उक्त विवेकज्ञानके समय साधककी वुद्धि किस प्रकारकी होती है, यह वतलाते है—

#### तस्य सप्तधा प्रान्तभूभिः प्रज्ञा ॥२७॥

'उस (विवेकज्ञानप्राप्त) पुरुषकी सात प्रकारकी अन्तिम स्थितिवाली बुद्धि होती है।'

व्याख्या—जब निर्मे और अचल विवेकख्यातिके द्वारा योगीके चित्तका आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है (योग० ४ । ३१), उस समय उस चित्तमे दूसरे सांसारिक ज्ञानोका उदय नहीं होता । अतः सात प्रकारकी उत्कर्प अवस्थावाली प्रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है । उनमे पहली चार प्रकारकी तो कार्यविमुक्तिकी द्योतक है, इस कारण वे 'कार्यविमुक्तिप्रज्ञा' कहलाती हैं और अन्तकी तीन चित्तविमुक्तिकी द्योतक हैं, इस कारण उनका नाम 'चित्तविमुक्तिप्रज्ञा' है ।

कार्यविमुक्तिप्रज्ञा यानी कर्तव्यशून्य अवस्थाके चार भेद इस प्रकार है—

- (१) ज्ञेयसून्य अवस्था—जो कुछ जानना था, जान छिया; अब कुछ भी जानना रोप नहीं रहा अर्थात् जितना गुणमय दृश्य है (योग०२।१८,१९)वह सब परिणाम, ताप और संस्कारदु:खोके तथा गुणवृत्तिविरोधके कारण सर्वथा दु:खरूप है, अतः हेय है (योग०२।१६)।
- (२) हेयरा्न्य अवस्था—जिसका अभाव करना था, उसका अभाव कर दिया अर्थात् द्रष्टा और दश्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु है, अभाव कर दिया; अब कुछ भी अभाव करनेयोग्य शेष नहीं रहा।
- (३) प्राप्यप्राप्त अवस्था—जो कुछ प्राप्त करना था, प्राप्त कर लिया अर्थात् समाधिद्वारा केवल अवस्थाकी प्राप्ति कर ली; अव कुछ भी प्राप्त करना शेप नहीं रहा ।

(४) चिकीर्पाश्न्य अवस्था—जो कुछ करना था, कर लिया अर्थात् हानका उपाय जो निर्मल और अचल विवेकज्ञान है, उसे सिद्ध कर लिया; अव और कुछ करना शेप नहीं रहा।

चित्तविमुक्तिप्रज्ञाके तीन भेद इस प्रकार है—

- (१) चित्तकी कृतार्थता—चित्तने अपना अविकार भोग और अपवर्ग देना' पूरा कर दिया; अव उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा।
- (२) गुणलीनता—चित्त अपने कारणरूप गुणोमे लीन हो रहा है, क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा।
- (३) आत्मस्थिति—पुरुष सर्वथा गुणोसे अतीत होकर अपने खरूपमे स्थित हो गया; अब कुछ भी शेप नहीं रहा।

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुशल (जीवन्मुक्त ) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणमे लीन हो जाता है, तब भी कुशल (विदेहमुक्त ) कहलाता है ॥२७॥

सम्बन्ध—अब उक्त निर्मल विवेकज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलाते है-

## योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः ॥२८॥

'योगके अङ्गोंका अनुष्ठान करनेसे अद्युद्धिका नारा होनेपर ज्ञानका प्रकारा विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है।'

व्याख्या—आगे बतलाये जानेवाले योगके आठ अङ्गोका अनुष्टान करनेसे अर्थात् उनको आचरणमे लानेसे जब चित्तके मलका अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातितक हो जाता है अर्थात् उसे आत्माका खरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोसे सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी देता है ॥२८॥

सम्बन्ध-उक्त योगाङ्गोंके नाम और उनकीं संख्या बतलाते हैं---

# यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यान-

#### समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२६॥

'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ ( योगके ) अङ्ग हैं ।'

व्याख्या—इनके लक्षण और फलोका वर्णन अगले सूत्रोमे खयं सूत्र-कारने ही किया है, अत: यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं है।२९। सम्बन्ध—पहले यमोंका वर्णन करते है—

## अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥

'अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ), ब्रह्मचर्य और अपरित्रह ( संब्रहका अभाव )—ये पाँच यम हैं।'

व्याख्या—(१) अहिंसा——मन, वाणी और शरीरसे किसी प्राणीको कभी किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी दु:ख न देना 'अहिंसा' है।

(२) सत्य—इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव प्रकट करनेके लिये प्रिय और हितकर तथा दूसरेको उद्देग उत्पन्न न करनेवाले जो वचन बोले जाते है, उनका नाम 'सत्य' है।

पा० यो० द० ५—

(४) चिकीर्पाशृत्य अवस्था—जो कुछ करना था, कर लिया अर्थात् हानका उपाय जो निर्मल और अचल विवेकज्ञान है, उसे सिद्ध कर लिया; अब और कुछ करना शेप नहीं रहा।

चित्तविमुक्तिप्रज्ञाके तीन भेद इस प्रकार है-

(१) चित्तकी कृतार्थता—चित्तने अपना अविकार भोग और अपर्वा देना' पूरा कर दिया; अव उसका कोई प्रयोजन शेप नहीं रहा।

(२) गुणलीनता—चित्त अपने कारणरूप गुणोमे लीन हो रहा है, क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेप नहीं रहा।

(३) आत्मस्थिति—पुरुष सर्वथा गुणोसे अतीत होकर अपने खरूपमे स्थित हो गया; अब कुछ भी शेप नहीं रहा।

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिप्रज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुशल (जीवन्मुक्त ) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणमें लीन हो जाता है, तब भी कुशल (विदेहमुक्त ) कहलाता है ॥२७॥

सम्बन्ध—अब उक्त निर्मल विवेकज्ञानकी प्राप्तिका उपाय वतलाते हैं –

## योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः ॥ २८॥

'योगके अङ्गोंका अनुष्ठान करनेसे अशुद्धिका नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है।'

व्याख्या—आगे वतलाये जानेवाले योगके आठ अङ्गोका अनुष्टान करनेसे अर्थात् उनको आचरणमे लानेसे जव चित्तके मलका अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातितक हो जाता है अर्थात् उसे आत्माका खरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोसे सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी देता है ॥२८॥

सम्बन्ध-उक्त योगाङ्गोंके नाम और उनकी सख्या वतलाते हैं---

## यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-

#### समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२६॥

'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ (योगके ) अङ्ग हैं।'

व्याख्या—इनके छक्षण और फलोका वर्णन अगले सूत्रोमे खयं सूत्र-कारने ही किया है, अत: यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं हैं।२९।

सम्बन्ध-पहले यमोंका वर्णन करते है---

### अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥३०॥

'अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव ), ब्रह्मचर्य और अपरिश्रह (संब्रह्का अभाव )—ये पाँच यम हैं।'

व्याख्या—(१) अहिंसा——मन, वाणी और शरीरसे किसी प्राणीको कभी किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी दु:ख न देना 'अहिंसा' है।

(२) सत्य—इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव प्रकट करनेके लिये प्रिय और हितकर तथा दूसरेको उद्देग उत्पन्न न करनेवाले जो वचन बोले जाते है, उनका नाम 'सत्य' है।

पा० यो० द० ५—

- (३) अस्तेय—दूसरेके खत्वका अपहरण करना, छलसे या अन्य किसी उपायसे अन्यायपूर्वक अपना बना लेना स्तेय (चोरी) है, इसमे सरकारी टैक्सकी चोरी और घूसखोरी भी संमिलित है; इन सब प्रकारकी चोरियोंके अभावका नाम 'अस्तेय' है।
- (४) ब्रह्मचर्य—मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब प्रकारके मैथुनोंका सब अवस्थाओं मे सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करना 'ब्रह्मचर्य' है। \* अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन करनेवाले पदार्थोंका सेवन करे, न ऐसे दश्योंको देखे, न ऐसी बातोंको सुने, न ऐसे साहित्यको पढे और न ऐसे विचारोंको ही मनमे लावे। तथा ख्रियोंका और ख्री-आसक्त पुरुषोंका सङ्ग भी ब्रह्मचर्यमें बाधक है, अतः ऐसे सङ्गसे सदा सावधानींके साथ वचना चाहिये।
- (५) अपरिग्रह—अपने खार्थके लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति और भोग-सामग्रीका सञ्चय करना 'परिग्रह' है, इसके अभावका नाम 'अपरिग्रह' है ॥३०॥

सम्बन्ध—उक्त यमोक्ती सबसे ऊँची अवस्था बतलाते हैं——

## जातिदेशकालसमयानविष्ठन्नाः सार्वभौमा

#### महाव्रतम् ॥३१॥

'( उक्त यम ) जाति, देश, काल और निमित्तकी सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महावत हो जाते हैं।'

> # कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते॥ (गरुड० पूर्व० आचार० २३८। ६)

व्याख्या—उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात् सबके साथ, सब जगह और सब समय समानभावसे किया जाता है, तब ये महावत हो जाते है। जैसे किसीने नियम लिया कि मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा नहीं करूँगा तो यह जाति-अविच्छित्र अहिंसा है; इसी तरह कोई नियम ले कि मै तीयोंमें हिंसा नहीं करूँगा तो यह देश-अवच्छित्र अहिंसा है। कोई यह नियम करे कि मै एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमाको हिंसा नहीं कलँगा तो यह कालावच्छिन अहिंसा है । कोई नियम करे कि मै विवाहके अवसरके सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं करूँगा तो यह समयाविष्ठित्र (निमित्तसे सम्बन्धित ) अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहके भी भेद समझ लेने चाहिये । ऐसे यम व्रत तो है, परंतु सार्वभीम न होनेके कारण महाव्रत नहीं हैं। उपर्युक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न लगाकर जब सभी प्राणियोंके साथ सब देशोमे सदा-सर्वदा इनका पालन किया जाय, किसी भी निमित्तसे इनमे शिथिलता आनेका अवकाश न दिया जाय, तब ये सार्वभौम होनेपर 'महाव्रत' कहलाते है ॥३१॥

सम्बन्ध-यमोंका वर्णन करके अव नियमोंका वर्णन करते हैं-

## शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि

#### नियमाः ॥३२॥

'शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-शरणागति— (ये पाँच) नियम हैं।'

व्याख्या-(१) शौच---जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वस्र

और मकान आदिके मलको दूर करना बाहरकी शुद्धि है; इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको और शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य पवित्र बर्ताव करना—यह भी बाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत है। जप, तप और शुद्ध विचारोंके द्वारा एवं मैत्री आदिकी भावनासे अन्तःकरणके रागद्देपादि मलोका नाश करना भीतरकी पवित्रता है।

(२) सन्तोष—कर्तन्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था और परिस्थितिमे रहनेका संयोग प्राप्त हो जाय, उसीमें संतुष्ट रहना और किसी प्रकारकी भी कामना या तृष्णा न करना 'सन्तोष' है।

(३) तप, (४) खाच्याय और (५) ईश्वर-प्रणिधान—इन तीनोंकी व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमे कर चुके है (देखिये योग० २।१ की व्याख्या) उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये ॥३२॥

सम्बन्ध—यम-नियमोंके अनुष्ठानमे विष्न उपस्थित होनेपर उन विष्नोंको हटानेका उपाय बतलाते है—

#### वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ॥३३॥

'जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके भाव) यम-नियमके पालनमें वाधा पहुँचावें, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों-का वारंबार चिन्तन करना चाहिये।'

व्याख्या—जब कभी सङ्गदोषसे या अन्यायपूर्वक किसीके द्वारा सताये जानेपर वदला लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारणसे मनमे अहिंसादिके विरोधी भाव बाधा पहुँचावें अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी आदिमे प्रवृत्त होकर यम-नियमादिका त्याग कर देनेकी परिस्थिति उत्पन्न कर दे तो उस समय उन विरोधी विचारोंका नाश करनेके लिये उन विचारोमे दोपदर्शनरूप प्रतिपक्षकी भावना करनी चाहिये ॥३३॥

सम्बन्ध—इस दोषदर्शनरूप प्रतिपक्षमावनाका ही अगले सूत्रमे वर्णन करते हैं——

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध-मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त-फला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥३४॥

'(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। (वे तीन प्रकारके होते हैं-) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए। इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुःख और अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले हैं—इस प्रकार (विचार करना ही) प्रतिपक्षकी भावना है।'

व्याख्या—खयं किये हुए, दूसरोसे करवाये हुए और दूसरेकों करते देखकर अनुमोदन किये हुए—इस तरह तीन प्रकारसे होने-वाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार आदि अवगुण, जो कि यम-नियमोके विरोधी हैं, उनका नाम 'वितर्क' है। ये दोष कभी लोभसे, कभी कोधसे और कभी मोहसे एवं कभी छोटे रूपमें, कभी मध्यम

और कभी भयद्भर रूपमें साधकके सामने उपस्थित होकर उसे सताते हैं। उस समय साधकको सावधान होकर विचार करना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान् हानिकारक और नरकमें ले जानेवाले हैं, इनका परिणाम वारंवार दु:ख भोगना और अज्ञानके वशमें होकर श्र्कर-क्कर आदि मृद्ध योनियोमे पड़ना है; अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दढ़तापूर्वक यम-नियमोंका पालन करते रहना चाहिये। इस प्रकारके विचारोको बारंवार करते रहना ही 'प्रतिपक्षकी भावना' है ॥३४॥

सम्बन्ध—इस प्रकार यम-नियमोंके विरोधी हिंसादिको हटाने-का उपाय उनमें दोष देखना बतलाकर अब यम-नियमोंमें प्रीति उत्पन्न करनेके लिये उनके पालनका भिन्न-भिन्न फल बतलाते हैं—

## अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५॥

'अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं।'

व्याख्या—जब योगीका अहिंसामात्र पूर्णतया दृढ स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभावसे रहित हो जाते हैं । इतिहासग्रन्थोमे जहाँ मुनियोके आश्रमोंकी शोभाका वर्णन आता है, वहाँ वनचर जीवोमे भी खाभाविक वैरका अभाव दिखलाया गया है, यह उन ऋषियोके अहिंसाभावकी प्रतिष्ठाका द्योतक है \* ॥३५॥

वाल्मीकीय रामायण वनकाण्डमे अगस्त्याश्रमके वर्णनमें आता है-यदाप्रभृति चाकान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा।
 तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः॥

# पातञ्जलयोगदर्शन 💳

#### वाल्मीकि-आश्रम



अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वैरत्यागः॥ (२।३५)

खग भूग बिपुल कोलाहल करहीं। बिराहित बैर मुदित मन चरहीं॥ करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरहिं सब संगा॥

#### सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥

'सत्यकी दढ स्थिति हो जानेपर (योगीमें ) कियाफलके आश्रयका भाव (आ जाता है )।'

व्याख्या—जब योगी सत्यका पालन करनेमे पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमे किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय वह योगी कर्तव्यपालनरूप क्रियाओंके फलका आश्रय बन जाता है। जो कमी किसीने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर देनेकी शक्ति उस योगीमे आ जाती है अर्थात् जिसको जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो जाता है।।३६॥

#### अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

'चोरीके अभावकी दढ़ स्थिति हो जानेपर ( उस योगीके सामने ) सव प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं।'

व्याख्या—जब साधकमे चोरीका अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित

अयं दीर्घायुषस्तस्य छोके विश्रुतकर्मणः। अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेवितः॥ नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः। नृशसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः॥ (सर्ग ११।८३,८६,९०)

तुलसीकृत रामायणके अयोध्याकाण्डमें भी आया है— खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। बिरिहत बैर मुदित मन चरही।। ( वाल्मीकि-आश्रमवर्णन)

तथा---

न्वयरु विहाइ चरिंह एक सगा । जह तह मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ (चित्रकूंट-वर्णन) हो जाता है, तब पृथ्वीमे जहाँ-कहीं भी गुप्त स्थानमे पड़े हुए समस्त रत उसके सामने प्रकट हो जाते हैं अर्थात् उसकी जानकारीमे आ जाते हैं ॥३७॥

## ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलामः ॥३८॥

'व्रह्मचर्यकी दढ़ स्थिति हो जानेपर सामर्थ्यका लाभ होता है।'

व्याल्या—जव साधकमे ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया दृढ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरमे अपूर्व शिक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है; साधारण मनुष्य किसी काममे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३८॥

## अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥३६॥

'अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, इस वातका मलीमाँति कान हो जाता है।'

व्याख्या—जब योगीमे अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने पूर्वजन्मोकी और वर्तमान जन्मकी सब बाते माछम हो जाती है; अर्थात् मै पहले किस योनिमे हुआ था, मैने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार रहा—ये सब स्मरण हो जाते है और इस जन्मकी भी वीती हुई सब बाते स्मरण हो जाती है। यह ज्ञान भी संसारमे वैराग्य उत्पन्न करनेवाला और जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधनमे प्रवृत्त करने-वाला है।

यहाँतक यमोकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा

निष्कामभावसे यमोका सेवन करनेसे कैवल्यकी प्राप्तिमे भी सहायता मिलती है ॥३९॥

सम्बन्ध—अव नियमोंके पालनका फल वतलाते हैं; परंतु इन सूत्रोंमें पूर्ण प्रतिष्ठाकी शर्त नहीं रक्षी गयी है। इससे यह मालूम होता हे कि साधक, इनका जितना अभ्यास करता है, उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सृत्रमे बाह्य शौचका फल वतलाते हैं—

## शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥

'शौचके अभ्याससे अपने अङ्गोमें घृणा और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है।'

व्याख्या—बाह्य शुद्धिके अभ्याससे साधककी अपने शरीरमे अपवित्र बुद्धि होकर उसमे वैराग्य हो जाता है अर्थात् उसमे आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्योंके सङ्गमे भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥४०॥

सम्बन्ध-भीतरकी शुद्धिका फल वतलाते हैं —

## सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकात्रचेन्द्रियजयात्मदर्शन-योग्यत्वानि च ॥४१॥

'अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकाग्रता, इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता—ये पाँचों भी होते हैं।'

व्याख्या—मैत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मलोका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मल और खच्छ हो जाता है। मनकी व्याकुलताका नाश होकर उसमें सदैव प्रसन्तता बनी रहती है, विक्षेप-दोषका नाश होकर एकाग्रता आ जाती है और सब इन्द्रियाँ मनके वशमे हो जाती हैं, अत: उसमे आत्मदर्शन-की योग्यता आ जाती है।

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रमे तो बाह्य शौचका फल बतलाया गया है और इसमे भीतरकी शुद्धिके अभ्यासका फल बतलाया गया है ॥४१॥

#### संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ १२॥

'सन्तोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है।'

व्याल्या—सन्तोषके अभ्याससे तृष्णाका अभाव हो जाता है, उस अवस्थामे जो सात्त्विक सुख मिलता है (गीता १८। ३६-३७), उसकी बराबरी दूसरा कोई सासारिक सुख नहीं कर सकता ॥४२॥

#### कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥४३॥

'तपके प्रभावसे जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब शारीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है।'

व्याख्या—खधर्मपालनके लिये व्रत-उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम 'तप' है (योग-२ । १ की टीका )। इसके अभ्याससे शरीर और इन्द्रियोंके मलका नाश हो जाता है, तब योगीका शरीर खस्थ, खच्छ और हल्का हो जाता है तथा तीसरे पादके पैतालीसवे और छियालीसवे स्त्रमें बतलायी हुई काय-संपद्रूप शरीर-सम्बन्धी सिद्धियाँ

प्राप्त हो जाती हैं एवं सूक्ष्म, दूरदेशमे और व्यवधानयुक्त स्थानमे स्थित विषयोको देखना, सुनना आदि इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है ॥४३॥

#### स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४ ४॥

'स्वाध्यायसे इष्ट्रदेवताकी भळीभाँति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है।'

व्याख्या—शास्त्राभ्यास और मन्त्रजपरूप खाध्यायके प्रभावसे -योगी जिस इष्टदेवका दर्शन करना चाहता है, उसीका दर्शन हो जाता है ॥४४॥

#### समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥ ४ ५॥

'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है।'

व्याख्या—ईश्वरकी शरणागितसे योगसाधनमे आनेवाले विद्नोका नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है (योग०१।२३), क्योंकि ईश्वरपर निर्भर रहनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे साधन करता रहता है, उसे साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं रहती। उसके साधनमे आनेवाले विद्नोको दूर करनेका और साधनकी सिद्धिका भार ईश्वरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः साधनका अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है ॥४५॥

सम्बन्ध—यहाँतक यम और नियमोंका फलसहित वर्णन किया गया; अब आसनके लक्षण, उपाय और उसका फल क्रमसे बतलाते हैं—

#### स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥

'निश्चल ( हलन-चलनसे रहित ) सुखपूर्वक वैठनेका नाम 'आसन' है।'

व्याख्या—हठयोगमें आसनोके बहुत मेद वतलाये गये हैं, परतु यहाँ सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके वैठनेका तरीका साधककी इच्छापर ही छोड़ दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे विना हिले-डुले स्थिरभावसे सुखपूर्वक विना किसी प्रकारकी पीड़ाके बहुत समयतक वैठ सके, वही आसन उसके लिये उपयुक्त है। इसके सिवा, जिसपर वैठकर साधन किया जाता है, उसका नाम भी आसन है; अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक वैठनेलायक होना चाहिये\* ॥४६॥

#### प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७॥

'( उक्त आसन ) प्रयत्नकी शिथिलतासे और अनन्त (परमात्मा) में मन लगानेसे सिद्ध होता है।'

व्याल्या—शरीरको सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जानेके बाद शरीरसम्बन्धी सब प्रकारकी चेष्टाओका त्याग कर देना ही प्रयत्नकी शिथिछता है; इससे और परमात्मामे मन छगानेसे—इन दो उपायोसे आसनकी सिद्धि होती है।

यहाँ बहुत-से टीकाकारोने अनन्तका अर्थ शेषनाग और समापत्तिका अर्थ समाधि किया है। भोजराजने अनन्तका अर्थ

<sup>\*</sup>श्रीमद्भगवद्गीतामे जिस आसनपर वैठकर योगाभ्यास करनेके लिये कहा है, उसे स्थिर और अचल स्थापन करनेके लिये कहा है और उसपर वैठनेका तरीका इस प्रकार बतलाया है कि शरीर, गला और सिर—ये तीनो सीधे और स्थिर रहे, वहाँ भी किसी विशेष आसनका नाम नहीं दिया है (देखिये तीता अ० ६, श्लोक ११से १३ तक )।

आकाशादि किया है और समापत्तिका अर्थ चित्तका तद्रूप हो जाना किया है; किन्तु योगके अङ्गोमे समाधि अन्तिम अङ्ग है, उसीके लिये आसन आदि अङ्गोका अनुष्ठान है । आसनको समाधिका बहिरङ्ग साधन भी बतलाया गया है । अतः किसी प्रकारकी भी समाधिको आसनकी स्थिरताका उपाय वतलाना युक्तिसङ्गत नहीं होता । सज्जन विद्वान् अनुभवी महानुभाव इसपर विचार करें ॥४७॥

#### ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥४८॥

'उस ( आसनकी सिद्धि ) से ( शीत-उष्ण आदि ) इन्हों-का आघात नहीं लगता ।'

व्याख्या—आसन सिद्ध हो जानेसे शरीरपर सर्टी-गर्मी आदि द्वन्द्वोका प्रभाव नहीं पड़ता, शरीरमें उन सबको विना किसी प्रकारकी पीड़ाके सहन करनेकी शक्ति आ जाती हैं। अतः वे द्वन्द्व चित्तको चश्चळ बनाकर साधनमें विष्न नहीं डॉळ सकते। १८८।।

सम्बन्ध—अव प्राणायामका सामान्य लक्षण वतलाते है——

## तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः

#### प्राणायामः ॥ ४६॥

'आसन सिद्ध होनेके वाद श्वास और प्रश्वासकी गतिका रुक जाना 'प्राणायाम' है।'

व्याख्या—प्राणवायुका शरीरमे प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनोक्ती गतिका रुक जाना अर्थात् प्राणवायुकी गमनागमनरूप क्रियाका बंद हो जाना ही प्राणायामका सामान्य लक्षण है। यहाँ आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना बतलाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसनकी स्थिरताका अभ्यास किये बिना ही जो प्राणायाम करते हैं, वे गलत रास्तेपर है। प्राणायामका अभ्यास करते समय आसनकी स्थिरता परम आवश्यक है।।४९॥

सम्बन्ध—उक्त प्राणायामके भेदोंको समझानेके लिये तीन प्रकारके प्राणायामोंका वर्णन करते हैं——

# बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

'( उक्त प्राणायाम ) वाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकारका) होता है। (तथा वह ) देश, काल और संख्याद्वारा देखा जाता हुआ लंवा और हल्का (होता जाता है)।'

व्याख्या—अगले सूत्रमे जिस प्राणायामके लक्षण किये गये हैं, उसे चौथा प्राणायाम बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्रमे तीन प्रकारके प्राणायामोका वर्णन है और उन तीनो प्रकारके ही प्राणायामोको साधक देश, काल और संख्याद्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्थातक पहुँच चुके है। इस प्रकार परीक्षा करते-करते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत होते जाते है, वैसे-ही-वैसे उनमे लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवृत्तिष्ठप तृतीय प्राणायाममे भी देशका सम्बन्ध रहता है, अन्यथा वह देश, काल और सख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? प्राणायामके तीन मेद इस प्रकार समझने चाहिये—

- (१) बाह्यवृत्ति—प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालकर बाहर ही जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और साथ-ही-साथ इस बातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने समयतक ठहरा है और उतने समयमे खामाविक प्राणकी गतिकी कितनी संख्या होती है। यह 'बाह्यवृत्ति प्राणायाम' है; इसे 'रेचक' भी कहते हैं; क्योंकि इसमे रेचनपूर्वक प्राणको रोका जाता है। अभ्यास करते-करते यह दीर्घ ( लंबा ) अर्थात् बहुत कालतक रुके रहनेवाला और सूक्ष्म अर्थात् हल्का ( अनायास-साध्य ) हो जाता है।
- (२) आभ्यन्तरवृत्ति—प्राणवायुको भीतर ले जाकर भीतर ही जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और साथ-साथ यह देखते रहना कि आभ्यन्तर देशमे कहाँतक जाकर प्राण रुकता है, वहाँ कितने कालतक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने समयमे प्राणकी खाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है। यह 'आभ्यन्तर' प्राणायाम है; इसे 'प्रक' प्राणायाम भी कहते है, क्योंकि इसमे शरीरके अंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता है। अभ्यासबल-मे यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है।
- (३) स्तम्भवृत्ति—शरीरके भीतर जाने और बाहर निकलने-वाली जो प्राणोकी खाभाविक गित है, उसे प्रयत्नपूर्वक बाहर या भीतर लाने या ले जानेका अभ्यास न करके प्राणवायु खभावसे वाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ हो, वहीं उसकी गितको स्तम्भित कर देना (रोक देना) और यह देखते रहना कि प्राण किस देशमें रुके हैं, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके रहते हैं, इस

समयमें खाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है, यह 'स्तम्पवृत्ति' प्राणायाम है; इसे 'कुम्भक' प्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यासवरुसे यह भी दीर्घ और सूदम होता है। कोई-कोई टीकाकार इसे केवर कुम्भक कहते हैं और कोई-कोई चौथे प्राणायामको केवर कुम्भक कहते हैं। इस तीसरे और अगले सूत्रमे वतलाये हुए चौथे प्राणायामके भेदका निर्णय करनेमे बहुत मतभेद हैं।

साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करे, उसके साथ मन्त्र अवस्य रहना चाहिये ॥५०॥

सम्बन्ध-चौथे प्राणायामका वर्णन करते हैं---

## बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

'बाहर और भीतरके विषयोंका त्याग कर देनेसे अपने-आप होनेवाळा चौथा प्राणायाम है।'

व्याख्या—बाहर और भीतरके विषयों चिन्तनका त्याग कर देनेसे अर्थात् इस समय प्राण वाहर निकल रहे है या भीतर जा रहे है अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए है, इस जानकारीका त्याग करके मनको इष्टचिन्तनमें लगा देनेसे देश, काल और संख्याकें ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो प्राणोकी गति जिस किसी देशमें रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। यह पहले बतलाये हुए तीन प्रकारके प्राणायामोसे सर्वथा भिन्न है, यह वात दिखलानेकें लिये सूत्रमें 'चतुर्थः' पदका प्रयोग किया गया है।

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है। इसमे मनकी चञ्चलता शान्त होनेके कारण अपने-आप प्राणोकी गति रुकती है और पहले बतलाये हुए प्राणायामोमे प्रयत्नद्वारा प्राणोकी गतिको रोकनेका अभ्यास करते-करते प्राणोकी गतिका निरोध होता है, यही इसकी विशेषता है ॥५१॥

#### ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

'उस (प्राणायामके अभ्यास) से प्रकाश (ज्ञान) का आवरण क्षीण हो जाता है।'

व्याख्यां—जैसे-जैसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता है, वैसे-ही-वैसे उसके सिच्चत कर्म-संस्कार और अविद्यादि क्षेश दुर्वल होते चले जाते है। ये कर्म-संस्कार और अविद्यादि क्षेश ही ज्ञानका आवरण (परदा) है। इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान दका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह परदा दुर्वल होते-होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब साधकका ज्ञान सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो जाता है। इसिल्ये साधकको प्राणायामका अभ्यास अवस्य करना चाहिये। ५२।

सम्बन्ध-प्राणायामका दूसरा फल वतलाते हैं---

#### धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

'तथा धारणाओंमें मनकी योग्यता भी हो जाती है।'

व्याख्या—प्राणायामके अभ्याससे मनमे धारणाकी योग्यता आ जाती है यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता है ॥५३॥

सम्बन्ध-अव प्रत्याहारके लक्षण बतलाते है--

# स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां

#### प्रत्याहारः ॥५४॥

'अपने विषयोंके सम्बन्धसे रहित होनेपर जो इन्द्रियोंका चित्तके खरूपमें तदाकार हो जाना है, वह 'प्रत्याहार' है।' पा० यो० द० ६--- व्याख्या—उक्त प्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन और इन्द्रियों शुद्ध हो जाते हैं, उसके वाट इन्द्रियोंकी बाह्यवृत्तिकों सब ओरसे समेटकर मनमें बिठीन करनेके अभ्यासका नाम 'प्रत्याहार' है । जब साधनकालमें साधक इन्द्रियोंके विपयोंका त्याग करके चित्तकों अपने ध्येयमें लगाता है, उस समय जो इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर न जाकर चित्तमें विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होनेकी पहचान है । यदि उस समय भी इन्द्रियों पहलेके अभ्याससे इंसके सामने बाह्य विपयोंका चित्र उपस्थित करती रहे तो समझना चाहिये कि प्रत्याहार नहीं हुआ । उपनिपदोंमें भी 'वाक्' शब्दसे उपलक्षित इन्द्रियोंकों मनमें निरुद्ध करनेकी बात कहकर यही भाव दिखलाया है ॥ ॥ । ।

ं सम्बन्ध—अब प्रत्याहारका फल बतलाकर इस द्वितीय पादकी संमाप्ति करते है—

# ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥५५॥

'उससे (प्रत्याहारसे) इन्द्रियोंकी परम वश्यता हो जाती है।'

व्याख्या—प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्द्रियाँ उसके सर्वथा वशमे हो जाती है, उनकी खतन्त्रताका सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि हो जानेके बाद इन्द्रियविजयके लिये अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं रहती ॥५५॥

अः यच्छेद्रास्त्रनसी प्राज्ञः । (कठ०१।३।१३)

<sup>&#</sup>x27;बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह वाक् आदि इन्द्रियोको बाह्य विषयोसे हटाकर मनमे विलीन कर दे अर्थात् इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी किया न हो—मनमे विषयोकी स्फरणा न रहे।'

## विभृतिपाद-३

सम्बन्ध-दूसरे पादमें योगाङ्गोंके वर्णनका आरम्भ करके यम, नियम, आसन, शाणायाम और प्रत्याहार—इन पॉच बहिरङ्ग साधनोका फलसहित वर्णन किया गया; शेप धारणा, ध्यान और समाधि-इन तीन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन इस पादमें किया जाता है; क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येयमें पूर्णतया किये जाते है, तब इनका नाम संयम हो जाता है । योगकी विभूतियाँ प्राप्त करनेके लिये संयमकी आवश्यकता है, अतः इन अन्तरङ्ग साघनोंका वर्णन साघनपादमें न करके इस विभूतिपादमें करते हुए पहले धारणाका स्वरूप बतलाते हैं-

#### देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥१॥

'( बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी ) किसी एक देशमें चित्तको ठहराना 'धारणा' है।'

व्यारुया-नामिचक, हृदय-कमल आदि शरीरके भीतरी देश है, और आकाश या सूर्य-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ वाहरके देश हैं, उनमेसे किसी एक देशमे चित्तकी वृत्तिको लगानेका नाम 'धारणा' है ॥१॥

सम्बन्ध—ध्यानका स्वरूप बतलाते है——

## तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

'( जहाँ चित्तको लगाया जाय, ) उसीमें वृत्तिका एकतार चलना 'ध्यान' है।'

नातीर

įĖ

100 12

市

75

当年

स्के हैं

यो र्ग

雨矿

व्याख्या—जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तका एकाग्र हो जाना अर्थात् केवल ध्येयमात्रकी एक ही तरहकी वृत्तिका प्रवाह चलना, उसके वीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न उठना ध्यान है ॥२॥

सम्बन्ध-समाधिका स्वरूप वतलाते हैं-

# तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥

'जव (ध्यानमें ) केवल ध्येयमात्रकी ही प्रतीति होती है और चित्तका निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता है, तव वहीं (ध्यान ही ) 'समाधि' हो जाता है।'

व्याख्या—ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकारमे परिणत हो जाता है, उसके अपने खरूपका अभाव-सा हो जाता है, उसकी ध्येयसे भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यानका ही नाम 'समाधि' हो जाता है। यही लक्षण निर्वितर्क समापितके नामसे पहले पादमे किया गया है (योग० १।४३)॥३॥

सम्बन्ध—उक्त तीनो साधनोका साङ्गेतिक नाम बतलाते है—

#### त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥

'किसी एक ध्येय विषयमें तीनोंका होना 'संयम' है।'

व्याख्या—िकसी एक ध्येय पदार्थमे तीनो होनेसे 'सयम' कहलाता है। अतः इस ग्रन्थमे जहाँ-तहाँ किसी विषयमे सयम करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय तो संयमके नामसे किसी एक ध्येयमे तीनोका होना समझ लेना चाहिये॥॥

#### सम्बन्ध—संयमकी सिद्धिका फल वतलाते है—

#### तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥५॥

'उसको जीत छेनेसे बुद्धिका प्रकाश होता है।'

व्याख्या—साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात् चित्तमे ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जेस विषयमे वह संयम करना चाहे, उसीमे तत्काल संयम हो गाता है, उस समय योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है अर्थात् उसकी बुद्धिमें अलौकिक ज्ञानशक्ति आ जाती है, इसीको प्रथम पादमे अध्यात्मप्रसादके नामसे कहा है (योग०१।४७-४८)॥५॥

सम्बन्ध-संयमके प्रयोगकी विधिका वर्णन करते है-

# तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

'उस (संयम) का (क्रमसे) भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये।'

व्याख्या—पहले स्थूल विषयमे सयम करना चाहिये । वह स्थिर हो जानेपर सूक्ष्म विषयोमे क्रामसे संयम करना चाहिये । इसी प्रकार जिस-जिस स्थलमे संयम स्थिर होता जाय, उस-उसमे आगे बढ़ते रहना चाहिये ॥६॥

सम्बन्ध—उक्त तीनों साधनोंकी विशेषता वतलाते है—

# त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥७॥

'पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों (साधन) अन्तरङ्ग है।' व्याख्या—इसके पहले अर्थात् दूसरे पादमे जो योगके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार—ये पॉच अड्ग बताये गये है, उनकी अपेक्षा ग्उपर्युक्त धारणा, घ्यान और समाधि—ये तीनो साधन अन्तरङ्ग है; क्योंकि इन तीनोका योग-सिद्धिके साथ निकटतम सम्बन्ध है ॥७॥

सम्बन्ध-निर्वीज समाधिकी विशेषताका वर्णन करते हैं-

# तदिप बहिरङ्गं निबींजस्य ॥८॥

'वे (ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों) भी निर्वीज समाधिके बहिरङ्ग साधन ही हैं।'

व्याख्या—पर-वैराग्यकी दढ़तासे जब समाधिप्रज्ञाके संस्कारोका भी निरोध हो जाता है, तब निर्वीज समाधि सिद्ध होती है (योग॰ १ | ५१ ) | अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अन्तरङ्ग साधन नहीं हो सकते; क्योंकि उसमें सब प्रकारकी वृत्तियोका अभाव किया जाता है (योग॰ १ | १८), किसी भी ध्येयमे चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता ॥८॥

सम्बन्ध—गुणोंका स्वभाव चश्चल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है; चित्त गुणोंका ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्थामे नहीं रह सकता। अतः निरोध-समाधिके समय उसका कैसा परिणाम होता है, यह बतलानेके लिये कहते हैं—

# व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षण-

#### चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥६॥

'व्युत्थान-अवस्थाके संस्कारोंका दब जाना और निरोध-अवस्थाके संस्कारोंका प्रकट हो जाना—यह निरोधकालमें संस्काराजुगत चित्तका निरोध-परिणाम है।'

व्यारुया--निरोधसमाविमे चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोका अभाव हो जानेपर भी उनके संस्कारोका नाश नहीं होता। उस कालमे केवल संस्कार ही शेष रहते है, यह बात पहले पादमे कही है (योग० १।१८)। अतः निरोधकालमे चित्त व्युत्थान और निरोत्र-दोनो ही प्रकारके संस्कारोमे न्याप्त रहता है; क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है, धर्मी अपने धर्ममे सदैव व्याप्त रहतां है, यह नियम है (योग० ३ | १४) | उस निरोधकालमे जो न्युत्थानके संस्कारोका दव जाना और निरोध-संस्कारोका प्रकट हो जाना है, यह संस्कारोमे व्याप्त चित्तका व्युत्यानधर्मसे निरोधधर्ममें परिणत होनारूप निरोध-परिणाम है ।\* निरोध-समाधिकी अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी न्युत्थान-अवस्था ही है (योग० ३।८)। अतः उसके संस्कारोंको यहाँ व्युत्थान-संस्कारोके ही अन्तर्गत समझना चाहिये ॥९॥

सम्बन्ध—इसके बाद क्या होता है, सो वतलाते हैं—

<sup>#</sup> यहाँ समाधि-परिणाम और एकाग्रता-परिणामके लक्षण पहले न करके पहले निरोध-परिणामका स्वरूप वतलाया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि आठवे सूत्रमे निरोध-समाधिका वर्णन आ गया। इसलिये पहले निरोध-परिणामका लक्षण बतलाना आवश्यक हो गया; क्योंकि पहले (योग० १। ५१ में) निरोध-समाधिका लक्षण करते हुए सब वृत्तियोके निरोधसे निर्वीज समाधिका होना वतलाया है। अतः उसमे परिणाम न होनेकी धारणा स्वामाविक हो जाती है; परंतु जबतक चित्तकी गुणोसे मिन्न सत्ता रहती है, वह अपने कारणमे विलीन नहीं हो जाता; तबतक उसमे परिणाम होना अनिवार्य है। इसलिये निरोध-परिणाम किस प्रकार होता है, यह जाननेकी इच्छा स्वामाविक हो जाती है।

#### तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥१०॥

'संस्कारवलसे उस चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति होती है।'

व्याल्या—पहले सूत्रके कथनानुसार जब व्युत्थानके सस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोधके सस्कार बढकर भरपूर हो जाते है, उस समय उस सस्कारमात्र शेप चित्तमें निरोधसंस्कारोंकी अधिकतासे केवल निर्मल निरोधसंस्कारधारा चलती रहती है अर्थात् केवल निरोध-सस्कारोका ही प्रवाह चलता रहता है। यह निरुद्धचित्तका अवस्था-परिणाम है ॥१०॥

सम्बन्ध—अव संप्रज्ञात-समाधिमें चित्तका जैसा परिणाम होता हे, उसका वर्णन करते हैं—

# सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥

'सब प्रकारके विषयोंका चिन्तन करनेकी चृत्तिका क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाली एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना—यह चित्तका समाधि-परिणाम है।'

व्याख्या—निरोध-समाधिके पहले जब योगीका संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाग्र-अवस्थाका उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार सप्रज्ञात समाधिमे केवल ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज खरूपतकका मान नही रहता (योग०,१। ४३), वह चित्तका विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-अवस्थामे परिणत हो जानारूप समाधि-परिणाम है।।११।। मम्बन्ध-उसके वादकी स्थितिका वर्णन करते हैं-

# ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः॥१२॥

'उसके वाद फिर जब शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली दोनों ही वृत्तियाँ एक-सी हो जाती हैं, तब वह चित्तका एकाग्रता-परिणाम है।'

व्याख्या—जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकाग्र-अवस्थामें प्रवेश करता है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है, उसका नाम समाधि-परिणाम है। जब चित्त भलीभाँति समाहित हो चुकता है, उसके बाद जो चित्तमें परिणाम होता रहता है, उसे एकाग्रता-परिणाम कहते हैं। उसमें शान्त होनेवाली वृत्ति और उदय होनेवाली वृत्ति एक-सी ही होती है।

पहले कहे हुए समाधि-परिणाममे तो शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली वृत्तिमे मेद होता है; किन्तु इसमे शान्त होनेवाली और उदय होनेवाली वृत्तिमे मेद नही होता, यही समाधि-परिणाममे और एकाग्रता-परिणाममे अन्तर है। संप्रज्ञात-समाधिकी प्रथम अवस्थामें समाधि-परिणाम होता है और उसकी परिपंक-अवस्थामे एकाग्रता-परिणाम होता है। इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली स्थितिको ही पहले पादमे निर्विचार समाधिकी निर्मलताके नामसे कहा है (योग० १। ४७) ॥१२॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त परिणामोके नाम बतलाते हुए उनके उदाहरणसे अन्य समस्त वस्तुओंमें होनेवाले परिणामोंकी व्याख्या करते हैं—

# एतेन भूतेन्द्रियेपु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥

'( ऊपर जो चित्तके परिणाम वतला चुके हैं, ) इसीसे पाँचों भूतोंमें और सव इन्द्रियोंमें होनेवाले धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम—( इन तीनों परिणामों ) की व्याख्या कर दी गयी।'

व्याख्या—पहले नवें और दसवें सूत्रमें तो निरोध-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है तथा ग्यारहवें और बारहवें सूत्रमें संप्रज्ञात-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है। इसी तरह संसारकी समस्त वस्तुओमे ये परिणाम बराबर होते रहते हैं; क्योंकि तीनो ही गुण परिणामी है, अतः उनके कार्योंमे परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसिलिये इस सूत्रमे यह बात कही गयी है कि ऊपरके वर्णनसे ही पाँचो भूतोमे और समस्त इन्द्रियोमे होनेवाले धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामोको समझ लेना चाहिये। इनका मेद उदाहरणसहित समझाया जाता है।

यह ध्यानमे रखना चाहिये कि साख्य और योगके सिद्धान्तमें कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता । जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी और छप्त होनेके बाद भी विद्यमान रहेगी।

(१) धर्म-परिणाम—जब किसी धर्मीमे एक धर्मका लय

होकर दूसरे धर्मका उदय होता है, उसे 'धर्म-परिणाम' कहते हैं; जैसे नवे सूत्रमे चित्तरूप धर्मिक व्युत्थानसंस्काररूप धर्मका दव जाना और निरोधसंस्काररूप धर्मका प्रकट होना बतलाया गया है। यही धर्मोंमे विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मोंका धर्म-परिणाम है। इसी प्रकार ग्यारहवें सूत्रमे जो सर्वार्थतारूप धर्मका क्षय और एकाग्रतारूप धर्मका उदय बतलाया गया है, यह भी चित्तरूप धर्मका धर्म-परिणाम है। इसी तरह मिट्टीमे पिण्डरूप धर्मका क्षय और घटरूप धर्मका उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय और ठीकरी (फूटे हुए घटके टुकड़े) रूप धर्मका उदय होना—सब प्रकारके धर्मोंमे विद्यमान रहनेवाले मिट्टीरूप धर्मका धर्म-परिणाम है। इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओंमे भी समझ लेना चाहिये।

(२) छक्षण-परिणाम—यह परिणाम भी धर्म-परिणामके साथ-साथ हो जाता है। यह छक्षण-परिणाम धर्ममे होता है। वर्तमान धर्मका नष्ट हो जाना उसका अतीत छक्षण-परिणाम है, अनागत धर्मका प्रकट होना उसका वर्तमान छक्षण-परिणाम है और प्रकट होनेसे पहले वह अनागत छक्षणवाला रहता है। इन तीनोंको धर्मका 'छक्षण-परिणाम' कहते है। ग्यारहवे सूत्रमे जो चित्तके सर्वार्थता-धर्मका क्षय होना बतलाया गया है, वह उसका अतीत छक्षण-परिणाम है और जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना बतलाया है, वह उसका वर्तमान छक्षण-परिणाम है। उदय होनेसे पहले वह अनागत छक्षण-परिणाममे था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओंके परिणामोंके विषयमे भी समझ लेना चाहिये।

(३) अवस्था-परिणाम—जो वर्तमान लक्षणयुक्त धर्ममे

नयापनसे पुरानापन आता जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और फिर वर्तमान छक्षणको छोडकर अतीत छक्षणमे चल जाता है, यह लक्षणका 'अवस्था-परिणाम' हैं । एकादश सूत्रके वर्णनानुसार जब चित्तरूप धर्मीका वर्तमान लक्षणवाला सर्वार्थतारूप धर्म दबकर अतीन लक्षणको प्राप्त होता है, उस वर्तमान कालमे जो उसके दबनेका कम है, वह उसका अवस्था-परिणाम है और जो एकाग्रतारूप धर्म अनागत छक्षणसे वर्तमान छक्षणमें आता है, तव उसका जो उदय होनेका कम है, वह भी अवस्था-परिणाम है। इस प्रकार यह एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थामे परिवर्तन होते जाना ही अवस्था-परिणाम है । यह अवस्था-परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है । कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक अवस्थामे नहीं रहती । यही बात दसवें और बारहवे सूत्रोमे निरोधधर्मके और एकाग्रधर्मके वर्तमान लक्षण-परिणाममे एक ही प्रकारके संस्कार और वृत्तियोका क्षय और उदय बतलाकर दिखलायी गयी है। हम बालकसे जवान और जवानसे बूढे किसी एक दिनमे या एक घडीमे नहीं हुए, हमारा यह अवस्था-परिणाम अर्थात् अवस्थाका परिवर्तन प्रतिक्षणमे होता हुआ हं। यहाँतक पहुँचा है। इसीको अवस्था-परिणाम कहते है । यह परिणाम विचारद्वारा समझमे आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता; आगे कहेंगे भी कि क्रमका ज्ञान परिणामके अवसानमे होता है (योग० ४ । ३३ )।

धर्म-परिणाममे तो धर्मीके धर्मका परिवर्तन होता है, लक्षण-परिणाममे पहले धर्मका अर्तात हो जाना और नये धर्मका वर्तमान हो जाना—इस प्रकार धर्मका लक्षण बदलता है और अवस्था-परिणाममे धर्मके वर्तमान लक्षणसे युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती हैं। पहले परिणामकी अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है ॥१३॥

सम्बन्ध—धर्म और धर्मीका विवेचन करनेके लिये धर्मीका स्वरूप बतलाते हैं—

## शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥१४॥

'अतीत, वर्तमान और आनेवाले धर्मोंमें जो अनुगत रहता है ( आधाररूपमें विद्यमान रहता है ), वह धर्मी है ।'

व्याख्या—द्रव्यमे सदा विद्यमान रहनेवार्छ। अनेको शक्तियो-का नाम धर्म है और उसके आधारमूत द्रव्यका नाम धर्मा है । भाव यह है कि जिस कारणरूप पदार्थसे जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म है । वे एक धर्मीमे अनेक रहते है तथा अपनें-अपने निमित्तोंके मिलनेपर प्रकट और शान्त होते रहते है । उनके तीन भेद इस प्रकार है—

(१) अन्यपदेश्य—जो धर्म धर्मामे शक्तिरूपसे विद्यमान रहते हैं, न्यवहारमे आने लायक न होनेके कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, वे 'अन्यपदेश्य' कहलाते हैं। इन्हीं को अनागत या आनेवाले भी कहते हैं। जैसे जलमे वर्फ और मिट्टीमें वर्तन अपना न्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे पहले शक्तिरूपमें लिये रहते हैं।

(२) उदित-जो धर्म पहले शक्तिरूपसे धर्मीमे छिपे

हुए थे, वे जब अपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते हैं, तब 'उदित' कहलाते हैं । इन्होंको वर्तमान भी कहते हैं । जैसे जलमे राक्तिरूपसे विद्यमान वर्षका प्रकट होकर वर्तमानरूपमे आ जाना, मिट्टीमे राक्तिरूपसे विद्यमान वर्तनोका प्रकट होकर वर्तमानरूपमे आ जाना ।

(३) जो धर्म अपना न्यापार पूरा करके धर्मीमे विलीन हो जाते है, वे 'शान्त' कहलाते है, इन्हींको अतीत भी कहते है। जैसे बर्फका गलकर जलमे विलीन हो जाना और घड़ेका फ़टकर मिट्टीमे विलीन हो जाना।

धर्मोंकी शान्त, उदित और अन्यपदेश्य— इन तीनो स्थितियोमें ही धर्मी सदा ही अनुगत रहता है। किसी भी कालमे धर्मिक बिना धर्म नहीं रहते॥१॥

सम्बन्ध—एक ही धर्मी के भिन्न-भिन्न अनेक धर्म-परिणाम कैसे होते है, यह बतलाते है—

# क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१५॥

'परिणामकी भिन्नतामें क्रमकी भिन्नता कारण है।'

व्याख्या—एक ही द्रव्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम होता है, दूसरे क्रमसे उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है, अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा ही परिणाम होता है। जैसे हमे रूईसे वस्न बनाना है तो पहले रूईको धुनकर उसकी पूनी बनाकर चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस सूतका लबा ताना करेंगे, फिर उसे सानेमेसे पार करके रोलरपर चढायेगे, फिर 'वै'मेंसे पार करके उसके आघे तन्तुओंको ऊपर उठायेंगे, आघोंको नीचे ले जायँगे और बीचमे भरनीका सूत फेंककर उस धागेको यथास्थान बैठायेंगे, फिर ऊपरवाले धागोंको नीचे लायेंगे और नीचेवालोंको ऊपर ले जायेंगे, इस तरह क्रमसे करते रहनेपर अन्तमे वक्षरूपमे रूईका परिणाम होगा। पर यदि हमें उसी रूईसे दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बट दे देनेसे तुरंत बन जायगी और यदि कुएँमेसे जल निकालनेकी रस्सी बनानी है तो पहले सूत बनाकर उन धागोंको तीन या चार भागोंमे लबा करके बट लगानेसे रस्सी बन जायगी। इनमें भी जैसा वल्ल या जैसी बत्ती या जिस प्रकारकी रस्सी बनानी है, वैसे ही उनमें क्रमका भेद करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी वस्तुओंमे भी समझ लेना चाहिये।

इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममे परिवर्तन करनेसे एक ही धर्मी मिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले धर्मींसे युक्त हो जाता है, उसके परिणामकी भिन्नताका कारण क्रमकी भिन्नता ही है, दूसरा कुछ नहीं। क्रमकी भिन्नता सहकारी कारणोंके सम्बन्धसे होती है। जैसे ठण्डके सम्बन्धसे जलमे बर्फरूप धर्मके प्रकट होनेका क्रम चलता है और गर्मींके सयोगसे स्टीम (भाप) बननेका क्रम आरम्भ हो जाता है ॥१५॥

सम्बन्ध—उक्त संयम किस ध्येय वस्तुमें सिद्ध कर लेनेपर उससे क्या फल मिलता है, इसका वर्णन यहाँसे इस पादकी समाप्तिपर्यन्त किया गया है। इनको ही योगकी 'विभूति' अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकारका महत्त्व कहते है। (इन सबको समझकर योगीको चाहिये कि अपने लिये जो सबसे बढकर फल मालूम पडे, उसे चुन ले।)

ऊपर तीन प्रकारके परिणामोंका वर्णन किया गया; अतः पहले इनमे संयम करनेका फल वतलाते है----

# परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥१६॥

'( उक्त ) तीनों परिणामोंमे संयम करनेसे अतीत ( भूत ) और अनागत ( भविष्य—होनहार ) का ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम— इस प्रकार जिन तीन परिणामोंका पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों परिणामोमे संयम अर्थात् धारणा, ध्यान और समाधि कर लेनेसे योगीको उनका साक्षात्कार होकर भूत. और भविष्यका ज्ञान हो जाता है । अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तुके विषयमे योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह किस ढंगसे बदलती हुई, कितने कालमे वर्तमान रूपमे आयी है और भविष्यमे किस प्रकार बदलती हुई कितने कालमे किस प्रकार अपने कारणमे विलीन होगी, तो ये सब बाते उक्त तीनो परिणामोमे संयम करनेसे जान सकता है ॥१६॥

सम्बन्ध—इसी प्रकार अब दूसरी विभ्तियोंका वर्णन करते है— शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रवि-

#### भागसंयमात् सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥१७॥

'शब्द, अर्थ और ज्ञान-इन तीनोंका जो एकमें दूसरेका अध्यास हो जानेके कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभागमें संयम करनेसे संपूर्ण प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान हो जाता है।' व्याख्या—वस्तुके नाम, रूप और ज्ञान—यह तीनो यद्यपि परस्पर भिन्न है; जैसे 'घट' यह शब्द मिट्टीसे वने हुए जिस पदार्थका संकेत करता है, उस पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार उस घटरूप पदार्थकों जो प्रतीति होती है, वह चित्तकों वृत्तिविशेप है, अतः वह भी घटरूप पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है; क्योंकि शब्द वाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ मिट्टीका धर्म हैं और वृत्ति चित्तका धर्म हैं; तथापि तीनोका मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचारद्वारा इनके विभागको समझकर उस विभागमें संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियोकी वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है ॥१९॥।

# संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् ॥१८॥

'( संयमद्वारा ) संस्कारोंका साक्षात् कर छेनेसे पूर्वजन्मीं-का ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या-प्राणी जो कुछ कर्म करता है, एवं अपने इन्द्रियो और मन-बुद्धिद्वारा जो कुछ अनुमय करता है, वे सब उसके अन्त:करणमे संस्काररूपमे सिब्बत रहते हैं । उक्त संस्कार दो प्रकारके होते है—एक वासनारूप, जो कि स्मृतिके हेतु है, दूसरे धर्मावर्मरूप, जो कि जाति, आयु और भोगके हेतु है—ये दोनो

}

15. 16

33 7F

( 中)

凝

ते हैं वि

1-1

संक भाग

ग है।

<sup>\*</sup> स्त्रकारने जिस संयमका जो फल वतलाया है, उसका अनुवादमात्र मैने कर दिया है। उस संयमका वह फल कैसे होता है और क्यो होता है—यह मेरी समझके वाहरकी बात है; क्योंकि मै योगी नहीं हूँ और मैने कभी किसी सयमको सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया है, इस परिखितिने उसके विषयमें कुछ भी लिखना मेरी समझमें उन्वित नहीं है।

ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोसे संगृहीत होते आ रहे हैं। उन संस्कारोमे सयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता हैं। जैसे अपने पूर्व सस्कारोके साक्षा-त्कारसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके सस्कारोमे सयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका भी ज्ञान हो सकता है।।१८॥

#### प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥१६॥

'दूसरेके चित्तका (संयमद्वारा) साक्षात्कार कर छेनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—श्रीविज्ञानभिक्षुका अर्थ है कि संयमद्वारा अपने चित्तकी वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही दूसरेके चित्तको जान लेता है कि यह कुछ चिन्तन करनेमे ला रहा है या नहीं । किंतु दूसरे टीकाकारोने यह अर्थ खीकार नहीं किया है।

इस प्रन्थमे प्रायः चित्तकी वृत्तिविशेपको या ज्ञानको ही प्रत्यय नामसे कहा गया है। किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारोने प्रत्ययका अर्थ चित्तवृत्ति न लेकर चित्त लिया है; क्योंकि इस सूत्रमें उसके साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा है और अगले सूत्रमें वृत्ति-सिहत ज्ञानका निपेध किया है तथा इस मूत्रमे यह स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल बतलाया गया है। किंतु फलमे 'पर' शब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्त-का माना है। वास्तवमें क्या बात है, ठीक समझमें नहीं आती ॥१९॥

सम्बन्ध-उसीको स्पष्ट करते हैं---

#### न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभृतत्वात् ।२०।

'वह ज्ञान आलम्बनसहित नहीं होता, क्योंकि (वैसा चित्त) योगीके चित्तका विषय नहीं है।'

व्याख्या—चित्तके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है, वह केवल चित्तके खरूपमात्रका ही होता है, उस चित्तके आलम्बनका यानी उसका चित्त जिस वस्तुका चिन्तन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता; क्योंकि योगीके चित्तका विषय दूसरेका चित्त है, उसका आलम्बन नहीं ॥२०॥

सम्बन्ध-अव दूसरी सिद्धिका वर्णन करते है-

# कायरूपसंयमात् तद्याह्यशक्तिस्तम्से चक्षुः-प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥२१॥

'शरीरके रूपमें संयम कर छेनेसे जब उसकी ब्राह्मशक्ति रोक छी जाती है, तब चक्कुके प्रकाशका उसके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण योगी अन्तर्धान हो जाता है।'

व्याख्या—जब योगी अपने शरीरकें रूपमे संयम कर लेता है, तब वह दूसरेके देखनेमे आनेवाली शरीरकी दृश्यताशक्तिका संकल्पमात्रसे अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर लेनेपर दूसरोके नेत्रोकी प्रकाशशक्तिसे उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता। इसका नाम अन्तर्धान है।

इसी तरह यदि योगी शब्दमे संयम कर छेता है तो उसके शब्दको कोई नहीं सुन सकता। यदि शरीरके स्पर्शमे संयम कर लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता—इत्यादि सिद्धियाँ भी उपलक्षण-से समझ लेनी चाहिये ॥२१॥

सम्बन्ध-अन्य सिद्धिका वर्णन करते हैं-

# सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद्परान्त- ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥

'उपक्रमसहित और उपक्रमरहित—ऐसे दो प्रकारके कर्म होते हैं। उनमें संयम कर छेनेसे (योगीको) सृत्युका ज्ञान हो जाता है अथवा अरिप्टोंसे भी (सृत्युका ज्ञान हो जाता है)।'

व्याख्या—जिन कर्मों के फलखरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण होता है, वे दो प्रकारके होते है—(१) सोपक्रम—जिनके फलका आरम्भ हो चुका है, जो कि अपना फल देनेमे लगे हुए है, (२) निरुपक्रम—जिनके फल-भोगका आरम्भ नहीं हुआ है। इन दोनो प्रकारके कर्मों में संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने अंशमें अपना फल दे चुके है और कौन-से कर्मोंका कितना फल-भोग बाकी है और इनकी गतिके हिसाबसे कितने कालमें दोनो प्रकारके समस्त कर्मोंकी समाप्ति हो जायगी, तब उसे अपनी मृत्युका अर्थात शरीरनाशके समयका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है।

इसके सिवा, अरिष्टोसे अर्थात् बुरे चिह्नोंसे भी मृत्युका ज्ञान हो जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान-ज्ञान है ॥२२॥

# मैज्यादिषु बलानि ॥२३॥

'मैत्री आदि भावनाओं में संयम करनेसे ( मैत्री आदि विषयक ) बल मिलते हैं।'

व्याख्या-पहले ( योग० १। ३३ में ) मैत्री, करुणा और मुदिता—इन तीन प्रकारकी भावनाओका वर्णन है; चौथी जो उपेक्षा है, वह भावना नहीं है, भावनाका त्याग है। उनमेंसे पहली जो सुखी मनुष्योंमें मित्रताकी भावना है, उसमे संयम करनेसे योगीको मित्रताकी सामर्ध्य प्राप्त हो जाती है अर्थात् वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुँ चानेमे समर्थ हो जाता है । दूसरी जो दुखी मनुष्योमे करुणाकी भावना है, उसमे संयम करनेसे योगीको करुणावल प्राप्त हो जाता है अर्थात् उसका खभाव परम दयालु हो जाता है और उसमे हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थ्य आ जाती है। तीसरी जो पुण्यात्मा मनुप्योंमे मुदिताकी भावना है, उसमें संयम करनेसे मुदिताका वल प्राप्त हो जाता है अर्थात् वह ईर्प्याके दोपसे सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्न रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मनमे किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता, शोक या भयकी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोको भी अपनी ही भॉति प्रसन्न वनानेमे समर्थ हो जाता है ॥२३॥

# बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥

'( भिन्न-भिन्न ) वलोंमें संयम करतेसे हाथी आदिके सहश ( संयमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके ) बल प्राप्त होते हैं।'

व्याख्या—यदि वह हायोंके वलमे संयम करता है तो उसे हाथींके समान वल मिल जाता है, यदि गरुड़के बलमे संयम करता है तो गरुड़के समान बल मिल जाता है, यदि वायुके बलमे संयम करता है तो वायुके समान बल मिलता है। इसी तरह जिसके बलमे संयम करता है, वैसा ही बल उसे प्राप्त हो जाता है। १२ ४।।

# प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहित-विप्रकृष्टज्ञानम् ॥२५॥

'ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म व्यवधान-युक्त और दूर देशमें स्थित विषयोंका ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—तीन प्रकारकी वस्तुओका प्रत्यक्ष साधारणतया इन्द्रियोसे नही हो सकता । एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती है, जैसे परमाणु, महत्तत्त्व, प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात् जो किसी परदेमे छिपी हो, जैसे समुद्रमे रत, खानमे सुवर्ण, मणि आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात् जो दूर देशमे वर्तमान हो, जैसे हम आसाममें बैठे है और वस्तु मारवाड्मे पड़ी है अथवा यो समझिये कि हम हिदुस्थानमें है और वस्तु अमेरिकामे पड़ी है । इनमेंसे किसी भी वस्तुको जाननेके लिये जब योगी पहले पादके छत्तीसवे सूत्रमे और इस पादके पाँचवें सूत्रमे वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात् प्रकाशवती प्रवृत्तिके प्रकाशको उसपर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगीके प्रत्यक्ष हो जाती है ॥२५॥

#### भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥२६॥ .

'सूर्यमें संयम करनेसे समस्त छोकोंका ज्ञान हो जाता है।' व्याख्या—पुराणोमे चौदह भुवनोका वर्णन आता है, उनमेसे एक भूलोक है; उन चौदहों भुवनोंका ज्ञान सूर्यमे संयम करनेसे हो जाता है। व्यासमाध्यमे इन छोकोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है; परन्तु आध्यात्मिक साधनके लिये उपयोगी न समझकर मैने यहाँ उनका वर्णन नहीं किया है। इसके सिवा यह बात भी हैं कि इनके विषयका वर्णन ठीक-ठीक समझमें भी नहीं आता ॥२६॥

## चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥२७॥

'चन्द्रमामें संयम करनेसे सब तारोंके ब्यूहका (स्थान-विशेषका) ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—चन्द्रमामे सयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें टिका है, इसका यथावत् ज्ञान हो जाता है॥२७॥

सम्बन्ध-उसके बाद--

#### ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥२८॥

'ध्रवतारेमें संयम करनेसे उन ताराओंकी गतिका ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—ध्रुव तारा निश्चल है और सब ताराओंकी गतिका उससे सम्बन्ध है;अतः उसमे संयम करनेसे समस्त ताराओंकी गतिका अर्थात् कौन तारा कितने समयमे किस राशि और किस नक्षत्रपर जायगा—इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है।।२८।।

# नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥२६॥

'नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरीरके न्यूहका (उसकी स्थितिका) पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है।'

व्याख्या—नामिमे स्थित जो चक्र है, जिसमे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ गुँथी हुई है, उसमे संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान हो जाता है अर्थात् शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमे कौन-सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सबका और समस्त नाड़ियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥२९॥

# कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥३०॥

'कण्ठकूपमें संयम करनेसे भूख और प्यासकी निवृत्ति हो जाती है।'

व्याख्या—जिह्नाके नीचे एक तन्तु है (जिसे जिह्नामूल भी कहते हैं), उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप (गड्डा) है। उस कण्ठकूपमे संयम करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती है। इसमे यह कारण बतलाया जाता है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु टकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती है; उसमे संयम करनेके बाद वह नहीं होती ॥३०॥

# कूर्मनाड्यां स्थेर्यम् ॥३१॥

'कूर्मीकार नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है।'

व्याख्या—उक्त कूपके नीचे वक्ष:स्थलमे एक कछुएके आकार-वाली नाड़ी है, उसमे संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जानी है अर्थात् चित्त और शरीर—दोनो स्थिर हो जाते है ॥३१॥

# मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥३२॥

'मूर्घाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्ध पुरुपोंके दर्शन होते हैं।'

व्याख्या—सिरके कपालमे एक छिद्र है (इसीको ब्रह्मस्य कहते है ) वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है, उसमे संयम करनेवालेको पृथ्वी और खर्मलोकके बीचमे विचरनेवाले सिद्धोके दर्शन होते है ॥३२॥

# प्रातिभाद्वा सर्वम् ॥३३॥

'अथवा प्रातिम ज्ञान उत्पन्न होनेसे ( विना किसी संयमके ही ) योगी पहले कही हुई सारी वातोंको जान लेता है।'

व्याख्या—जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रमे है, उसका नाम प्रातिम ज्ञान है; यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वरूप हैं। अतः जिस प्रकार सूर्यकी प्रभासे, जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट होती है, मनुष्य सब वस्तुओको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सबको जान जाता है ॥३३॥

# हृद्ये चित्तसंवित् ॥३४॥

'हृद्यमें संयम करनेसे चित्तके खरूपका ज्ञान हो जाता है।'

च्याख्या—इस ब्रह्मपुर नामक हृदयदेशमे गर्त (गङ्घे) के आकारवाटा कमल है, वह चित्तका स्थान है, उसमे संयम करनेसे वृत्तियोसहित चित्तका ज्ञान हो जाता है ॥३४॥

सम्बन्ध—चित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। अतः अगले सूत्रमे कहते है---

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो

भोगः पराथीत्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञान्म् ॥३५॥

'सत्त्व (बुद्ध ) और पुरुष, जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं (किसी प्रकार भी एकत्र होनेवाले नहीं हैं )—इन दोनोंकी प्रतीतिका जो अभेद हैं, वहीं भोग हैं, उसमेंसे परार्थ प्रतीतिसे भिन्न जो स्वार्थ-प्रतीति हैं, उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है।'

व्याख्या-बुद्धि और पुरुप-दोनो सर्वथा भिन्न है, इनका कोई

मेल नहीं है; क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड, भोग्य और चञ्चल है एवं पुरुप अपरिणामी, चेतन, भोक्ता और असङ्ग है। तथापि अविद्याके कारण इनकी एकता-सी हो रही है, इसीका नाम अस्मिता है (योग० २ | ६ ) । इस एकताके कारण दोनोका अलग-अलग ज्ञान नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है, उस दशामे इस जड-बुद्धिमे ( जो कि पुरुपकी चेतनतासे चेतन-सी हो रही है ) जो सुख-दु:ख और मोहरूप नाना प्रकारकी वृत्तियोका उदय होता है, वह चृत्ति अविशेष (अभिन्न-मिश्रित) है; क्योंकि इससे चित्तके धर्म सुख-दु:ख और मोह आदि चित्तमे प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमे अध्यारोपित होते है । यह अभेद-प्रतीति ही भोग है । यह अभेदरूप वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परन्तु पुरुषके लिये है; इस कारण परार्थ है । और इसी दशामें जो इस भोगरूप वृत्तियोसे भिन्न द्रष्टा-पुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुपेय वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय भी पुरुष है और वह है भी उसीके लिये; अतः वह परार्थ नहीं है । इस स्वार्थवृत्तिमे संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके धर्मरूप ज्ञानसे पुरुष नही जाना जाता है, किन्तु बुद्धिमें जो पुरुषका चेतन रूप प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमे अपना मुख देखनेकी भाँति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको पुरुषका ज्ञान होता है।\*

<sup>#</sup> यह विषय मैने भाष्य और दूसरे-दूसरे टीकाकारोका भाव लेकर लिखा है, परन्तु यह तर्कसे समझमे आनेवाला विषय नहीं है । अतः अनुभवी सज्जनोको इस९र गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

यही प्रथम पादके इकतालीसवें सूत्रमे बतलायी हुई ग्रहीतृ-विषयक समाधि है । इस समाधिका ध्येय 'पुरुष' अस्मितासे सम्बन्धित होनेके कारण पहले पादके सतरहवे सूत्रमे इसको भी अस्मितानुगत समाधिके नामसे कहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है। क्योंकि ऐसा माननेसे पूर्वापरका प्रसङ्ग ठीक बैठ जाता है तथा ग्रहीतृविषयक समाधिका निर्विचारमे अन्तर्भाव मानना भी सुसगत हो जाता है।।३५॥

सम्बन्ध-उक्त संयमसे पुरुषका ज्ञान होनेके पूर्व जो सिद्धियाँ योगीके सामने आती है, उनका वर्णन करते है-

## ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशीरवादवाती

#### जायन्ते ॥३६॥

'उस ( स्वार्थ-संयम ) से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता-ये ( छः सिद्धियाँ ) प्रकट होती है ।'

व्याख्या—ये छहो सिद्धियाँ ग्रहीतृतिपयक समाधिके साधनमें लगे हुए साधकको पुरुपज्ञानके पहले प्राप्त होती है। इनके लक्षण इस प्रकार हैं—

- (१) प्रातिभ—इसका वर्णन तैतीसवें सूत्रमे आया है। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देशमे स्थित वस्तुऍ प्रत्यक्ष हो जाती है।
  - (२) श्रावण-इससे दिव्य शब्द सुना जाता है।
  - (३) वेदन-इससे दिन्य स्पर्शका अनुभव होता है।
  - ( ४ ) आदर्श-इससे दिव्य रूपका दर्शन होता है ।

- ( ५ ) आखाद-इससे दिव्य रसका अनुभव होता है।
- (६) वार्ता—इससे दिन्य गन्यका अनुभव होता है ॥३६॥ सम्यन्ध—इन सिद्धियोंमे वैराग्य करानेकें लिये कहते है—

# ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥३७॥

'वे ( उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ ) समाधिकी सिद्धिमें ( पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेमें ) विझ है और व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं।'

व्याख्या—उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने आवें तो इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि ये उसके साधनमे विष्नखरूप है। हाँ, जिसका चित्त चञ्चल है, जो साधक नहीं है, जो समाधिकी या आत्मोद्धारकी आवश्यकता नहीं समझता है, ऐसे मनुष्यको किसी कारणसे प्राप्त हो जायँ तो उसके लिये अवश्य ही ये सिद्धियाँ है ॥३७॥

सम्बन्ध—यहाँतक नाना प्रकारके संथमोंसे जो भिन्न-भिन्न ज्ञान होते है, उनका वर्णन पुरुपके ज्ञानपर्यन्त किया गया; अब भिन्न-भिन्न संयमोसे जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी क्रियाशक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनका वर्णन अगले सूत्रोमे किया जाता है—

# बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः ॥३८॥

'बन्धनके कारण ( कर्म ) की शिथिछतासे और चित्तकी गतिका भछीभाँति ज्ञान होनेसे चित्तका दूसरेके शरीरमें प्रवेश ( किया जा सकता है )।' व्याख्या—चित्तके वन्धनका कारण कर्म-संस्कार है; कर्मोंका फल भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक शरीरमें बँघे रहनेके लिये बाध्य हो जाता है। उक्त बन्धनके कारणरूप कर्म-संस्कारोंको जब मनुष्य समाधिके अभ्यासद्वारा शिथिल करके चित्तको खच्छ बना लेता है और साथ ही जिन-जिन मार्गोद्वारा चित्त शरीरमे विचरता है (जाता-आता है), उन मार्गोंको और चित्तकी गतिको भी भलीभाँति जान लेता है, तब उसमे यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके (मृत या जीवित) किसी भी शरीरमे प्रविष्ट कर सकता है। चित्तके साथ-साथ इन्द्रियाँ भी जहाँ चित्त जाता है, वहाँ अपने-आप चली जाती है ॥३८॥

#### उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्यसङ्ग

#### उत्क्रान्तिश्च ॥३६॥

'उदान वायुको जीत छेनेसे जल, कीचड़, कण्टकादिसे उसके शरीरका संयोग नहीं होता और ऊर्घ्वगति भी होती है।'

व्याख्या—शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियाभेदसे उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान—ये पॉच नाम हैं। उनके रुक्षण इस प्रकार हैं—

- (१) प्राण-यह इन पॉचोमे प्रधान है, इसकी गति मुख और नासिकाद्वारा होती है। नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदयतक शरीरमे इसका देश है।
  - (२) अपान-यह नीचेकी ओर गमन करनेवाला है,

नामिसे लेकर पादतलतक इसका देश है । मूत्र, विष्ठा और गर्भ आदि इसीके वेगसे नीचे उतरते हैं।

- (३) समान—हृदयसे लेकर नाभितक इसका देश है, खान-पानके रसको समस्त शरीरमे यथायोग्य पहुँचा देना इसका काम है, इसकी गति सम है।
- ( ४ ) व्यान—यह समस्त शरीरमे व्याप्त रहता हुआ ही विचरता है ।
- (५) उदान-यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाला है; कण्ठमें रहनेवाला और सिरतक गमन करनेवाला है। मृत्युके समय इसीके सहारे सूक्ष्म शरीरका गमन होता है।

जब योगी उक्त उदान वायुपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका शरीर धुनी हुई रूईकी मॉति अत्यन्त हल्का हो जाता है, अतः पानी और कीचड़पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते, काँटे आदि भी उसके शरीरमे प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा, मरणकालमें उसके प्राण ब्रह्मरन्ध्र (मूर्धाके छिद्र) द्वारा निकलते हैं, इस कारण ऐसे योगीकी शुक्रमार्गसे गति होती है। उपनिषदोंमे भी उक्त ऊर्ध्वगतिका वर्णन आया है (देखिये कठ०२।३।१६)॥३९॥

#### समानजयाज्ज्वलनम् ॥४०॥

'(संयमद्वारा) समान वायुको जीत छेनेसे (योगीका शरीर) दीप्तिमान् हो जाता है।'

व्याख्या—जब योगी संयमके द्वारा उपर्युक्त समानवायुको जीत छेता है, तब उसका शरीर अग्निके सदृश प्रज्विलत यानी अत्यन्त देदीप्यमान (प्रकाशयुक्त ) हो जाता है; क्योंकि जठराग्नि और समानवायुका घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः समानवायुको जीत लेनेपर योगी अपने शरीरमे रहनेवाले जठराग्निके आवरणको हटाकर अग्निके सदश प्रकाशमान हो सकता है॥४०॥

सम्बन्ध-पहले छत्तीसर्वे सूत्रमे जो छः सिद्धियाँ वतलायी गयी है, उनमेंसे श्रावण नामकी सिद्धिका साधन बतलाते है—

# श्रोत्राकारायोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं

#### श्रोत्रम् ॥४१॥

'श्रोत्र (कान ) और आकाशके सम्बन्धमें संयम कर छेनेसे योगीके श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं।'

व्याख्या—शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकारसे उत्पन्न हुई है और आकाशको उत्पत्ति अहंकारजनित शब्दतन्मात्रा-से हुई है, अतः आकाश, शब्द और श्रोत्र-इन्द्रिय—इन तीनोंकी एकता है। इस श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धको जब योगी संयम-द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी श्रोत्र-इन्द्रियमे दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म शब्दको सुन सकता है तथा किसी वस्तुसे ढके हुए शब्दको भी सुन सकता है और जो शब्द कहीं दूर देशमे बोला जाय, उसे भी सुन सकता है; क्योंकि आकाश विमु अर्थात् सर्वन्यापी है, इस कारण उसके अंदर कहीं भी होनेवाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी अलैकिक हो जाती है, वह चाहे जिस शब्दको, जहाँपर वह हो, वहीं सुन सकता है ॥४१॥

# कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्ते-श्राकाशगमनम् ॥४२॥

'शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा हल्की वस्तु (रूई आदि)में संयम करनेसे आकाशमें चलनेकी शक्ति आ जाती है।'

व्याख्या—शरीर और आकाशका जो सम्बन्ध है, उसे संयमद्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तत्त्वको भलीभाँति समझ लेता है कि शरीरके अङ्ग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्थासे स्थूल अवस्थामे परिणत होते है और किस प्रकार पुनः स्थूलसे सूक्ष्म किये जाते है । अतः वह अपने शरीरको अत्यन्त हल्का बनाकर चाहे जहाँ गमन कर सकता है । इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म (धुनी हुई रूई या बादल आदि ) वस्तुमे संयम करके तद्रूप हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिल जाती है ॥१२॥

सम्बन्ध—अव ज्ञानके आवरणका नाश जिस उपायसे किया .जा सकता है, वह बतलाते हैं——

# बहिरकिपता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशा-

#### वरणक्षयः ॥ ४ ३॥

'शरीरके वाहर अकल्पित स्थितिका नाम महाविदेहा है। उससे बुद्धिकी ज्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है।'

व्याख्या—शरीरके बाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह-धारणा कहते हैं, वह जब मनके शरीरमे रहते हुए ही केवल भावनामात्रसे होती है, तब तो किल्पत है और जब शरीरसे सम्बन्ध छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी बाहर स्थिर स्थिति हो जाती है, तब अकिल्पत होती है । किल्पत धारणाके अभ्याससे ही अकिल्पत धारणा सिद्ध होती है । इसीको महाविदेहा कहते हैं, इससे योगीके ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इन्द्रिय और मनकी खरूपावस्थामें संयम करनेसे होती है (योग० ३।४८)॥४३॥

सम्बन्ध—यहाँतक नाना प्रकारके संयमोंका फलसहित वर्णन किया; अब जो पहले पादके इकतालीसवें सूत्रमे याह्य, यहण और प्रहीतामें की जानेवाली सबीज समाधिके लक्षण वतलाये गये थे, उसका फल बतलानेके लिये पहले पॉच भ्तोमे और तज्जनित पदार्थोंमें की जानेवाली प्राह्मविषयक समाधिका फल बतलाते हैं—

# स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ॥४४॥

'(भूतोंकी) स्थूल, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व-, इन पाँच प्रकारकी अवस्थाओंमें संयम करनेसे (योगी) पाँचों भूतोंपर विजय प्राप्त कर छेता है।'

व्याख्या—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच भूत हैं। इनमेसे हरेककी पाँच अवस्थाएँ होती हैं। ज़ैसे—

(१) स्थूलावस्था—जिस रूपमें हम इनको अपनी इन्द्रियों-हारा अनुभव कर रहे है, जिनको गीतामे इन्द्रियगोचर नाम दिया है (१३।५), ने इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध नामवाले पाँचो विषय इनकी स्थूल-अवस्था है। पा० यो० द० ८—

- (२) खरूपावस्था—इनके जो छक्षण है, वह इनकी खरूपावस्था है। जैसे, पृथ्वीकी मूर्त्ति, जलका गीलापन, अग्निकी उप्णता और प्रकाश, वायुकी गति और कम्पन, आकाशका अवकाश—यह इनकी खरूपावस्था है; क्योंकि इन्हींसे इनकी भिन्न-भिन्न सत्ताका अनुभव होता है।
- ं(३) सृक्ष्मावस्था—इनकी जो कारण-अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी /कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म-अवस्था है। जैसे पृथ्वीकी गन्धतन्मात्रा, जलकी रसतन्मात्रा, अग्निकी रूपतन्मात्रा, वायुकी स्पर्शतन्मात्रा और आकाशकी शब्दतन्मात्रा।
- (४) अन्वय-अवस्था-पाँचों भूतोंमे जो तीनो गुणोका खमाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति न्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है।
- (५) अर्थवत्त्व-अवस्था—ये पाँचो मूत पुरुपके भोग और अपवर्गके लिये हैं। यही इनकी अर्थवत्त्व (प्रयोजनता) अवस्था है।

इन पाँचो भूतोकी प्रत्येक अवस्थाके क्रमसे सम्पूर्ण अवस्थाओं में भलीभाँति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगीका इन भूतोंपर पूरा अधिकार हो जाता है ॥४४॥

सम्बन्ध—इस प्रकार जब योगी भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है, सो बतलाते हैं—

ततोऽणिमादिप्रांदुर्भावः कायसंपत्तद्धर्मानभिघातश्च ४ ५

'उससे (भूतजयसे ) अणिमादि आठ सिद्धियोंका प्रकट हो जाना, कायसम्पत्की प्राप्ति और उन भूतोंके धर्मोंसे वाधा न होना—( ये तीनों होते हैं )।' व्याख्या—( क ) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोके नाम और लक्षण इस प्रकार हैं——

- (१) अणिमा—अणुके समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेना।जैसे हनुमान्जीने सुरसाके मुखमे एवं लङ्कामे प्रवेश करते समय किया था (वा० रामायण सुन्दर० १।१५६;२।४७)।
- (२) लिघिमा—शरीरको हल्का कर लेना। इससे जल, पङ्क और कण्टकादिसे बाधा नहीं होती (योग०३।३९) और आकाशमे गमन करनेकी शक्ति आ जाती है (योग०३।४२)।
- (३) महिमा—शरीरको बड़ा कर लेना। जैसे हनुमान्जीने सुरसाके सामने किया था (वा० रामायण सुन्दर० १।१५४)।
- (४) गरिमा—शरीरको भारी कर लेना । जैसे हनुमान्जीने भीमसेनके मार्गमे रुकावट डालते समय किया था (महा० वन० १४६-१४७ वॉ अध्याय)।
- (५) प्राप्ति—जिस भौतिक पदार्थको चाहे, संकल्पमात्रसे ही प्राप्त कर छेना ।
- (६) प्राकाम्य-बिना रुकावट भौतिक पदार्थसम्बन्धी इच्छाकी पूर्ति हो जाना ।
- (७) विशत्व-पाँचो भूतोका और तज्जन्य पदार्थोंका वशमे हो जाना।
- (८) ईशिल्न—उन भूत और भौतिक पदार्थोंको नाना रूपोमे उत्पन्न करनेकी और उनपर शासन करनेकी सामर्थ्य।
  - ( ख ) कायसंपत्का विवरण अगले सूत्रमे आवेगा।

(ग) भूतोके धर्मांसे बाधा न होना—इसका यह भाव है कि भूतोके धर्म उस योगीके काममे बाधा नही डाल सकते। वह पृथ्वीके अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, जैसे हरेक मनुष्य जलमे प्रवेश कर सकता है। पृथ्वीका धर्म स्थूलभाव (कड़ापन) उसे बाधा नहीं पहुँचा सकता। उसपर यदि पत्थरोकी वर्षा की जाय तो वे उसके शरीरमे आधात नहीं पहुँचा सकते। इसी तरह जलका गीलापन उसके शरीरको गला नहीं सकता, अगि जला नहीं सकता अर्थात् सर्दी-गर्मी-वर्षा आदि कोई भी भूतोके धर्म उसके शरीरमे किसी प्रकारकी बावा नहीं पहुँचा सकते।

ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवालीसवें सूत्रके कथनानुसार भूतोकी सब अवस्थाओपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिलती हैं, यह भाव है ॥ ४५॥

सम्बन्ध-उक्त कायसंपत्की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते है-रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत्॥४६॥

'रूप, लावण्य, बल और वज्रके समान संगठन—ये कायसंपत् ( शरीरकी सम्पदाएँ ) हैं।'

व्याख्या—अत्यन्त् सुन्दर आकृति, समस्त अङ्गोमे चमक, बलकी बहुलता तथा शरीरके समस्त अङ्गोका वज्रकी भॉति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना—ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा है ॥४६॥

सम्बन्ध—अब मनसहित इन्द्रियोमें की जानेवाली ग्रहण-विषयक समाधिके फलका वर्णन करते हैं— ग्रहणस्वरूपारिमतान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ४७

'ग्रहण, खरूप, असिता, अन्वय और अर्थवत्व—इन पाँचों अवस्थाओं में संयम करने से मनसहित समस्त इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है।'

व्याख्या—मनसिंहत इन्द्रियोकी पाँच अवस्थाएँ है। उनमें क्रमसे संयम करनेसे योगीका इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओंके पाँच भेद इस प्रकार हैं—

- (१) ग्रहण-विषयोंको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारमे मनसहित इन्द्रियोंकी अवस्था है, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है।
- (२) खरूप—मन और इन्द्रियोका खाभाविक खरूप, जो कि अपने-अपने स्थानमे विद्यमान रहता है और लक्षण (संकेत) से जाननेमे आता है, यह उनकी खरूप-अवस्था है।
- (३) अस्मिता—यह मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्मरूप है। इसीसे मनसहित दसो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है।
- (४) अन्वय—मनसहित सब इन्द्रियोमे जो तीनो गुणोका खभाव यानी प्रकारा, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है।
- (५) अर्थवत्त्व—ये मनसिंहत सब इन्द्रियाँ पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये है, यही इनकी अर्थवत्त्व-अवस्था (सार्थकता) है।

इस प्रकार जब मन और दसो इन्द्रियोकी पाँची अवस्थाओमे योगी क्रमसे संयम करके भलीभाँति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सवपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इन्द्रियों और मन—ये सभी अहंकारसे उत्पन्न हैं तथा मन और इन्द्रियोंके मेलसे पुरुष विषयोंको ग्रहण करता है या अकेले मनके द्वारा करता है। अतः यहाँ इन्द्रियजयसे मनसहित सब इन्द्रियोंकी जय समझनी चाहिये तथा मनमे की जानेवाली और अस्मितामे की जानेवाली समाधिको भी ग्रहणमे की जानेवाली समाधिके अन्तर्गत समझना चाहिये।।४७।।

सम्बन्ध—उक्त इन्द्रियजयका फल वतलाते हैं—

## ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥

'उससे (इन्द्रियजयसे) मनके सददा गित, हारीरके बिना भी विषयोंका अनुभव करनेकी हाक्ति और प्रकृतिपर अधिकार-ये तीनों सिद्धियाँ मिलती है।'

व्याख्या—इन तीनो सिद्धियो**का** अलग-अलग खरूप इस प्रकार समझना चाहिये—

- (१) मनोजवित्व—स्थूल शरीर और इन्द्रियोंके सिहत मनकी तरह एक क्षणमें कही-से-कहीं दूर देशमें जानेकी शक्तिकों मनोजवित्व अर्थात् मनके सदश गितकी शक्ति कहते हैं। यह प्रहण-अवस्थामें संयमका फल है।
- (२) विकरणभाव—स्थूल शरीरके विना ही दूर देशमें स्थित वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शक्तिको विकरणभाव कहते हैं। जब योगीकी महाविदेहा धारणा (योग० ३। ४३) सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इन्द्रियोमे यही शक्ति काम करती है, उसीसे मनुष्य दूर देशमें स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमें पविष्ट होता है (योग० ३।३८); यह खरूपावस्थामें संयमका फल है।

(३) प्रधानजय—कार्य और कारणरूपमे स्थित प्रकृतिके सम्पूर्ण मेदोपर पूरा अधिकार हो जाना 'प्रधानजय' है; यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व-अवस्थामे संयमका फल है। यह संयम ही प्रकृतिलय कहलाता है।

ये तीनो प्रकारकी सिद्धियाँ ग्रहणविपयक समावि सिद्ध हो जानेपर अपने-आप मिल जाती है ॥४८॥

ः सम्बन्ध—अव यहीतामे होनेवाली यहीतृविपयक समाधिका फलसहित वर्णन करते है—

# सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥४६॥

'बुद्धि और पुरुष—इन दोनोंकी भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता हैं, ऐसी सवीज समाधिको प्राप्त योगीका सब भावों-पर स्वामिभाव और सर्वज्ञभाव हो जाता है।'

व्याख्या—ग्रहीतृविषयक समाधिसे जब बुद्धिक रजोगुण और तमोगुणसम्बन्धी सस्कार सर्वथा धुलकर उसमे ग्रुद्ध सत्त्वगुणके ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवलमात्र पुरुप और प्रकृतिकी मिन्नताका अनुभव करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको विवेकज्ञान भी कहते हैं (योग० ३ | ५४, ४ | २५ ) | इसीको पहले स्वार्थमें संयम करनेसे होनेवाले पुरुपज्ञानके नामसे कहा हैं (योग० ३ | ३५ ) | ग्रहीतृविषयक समाधिके द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोपर स्वामिभाव प्राप्त हो जाता है अर्थात् सम्पूर्ण गुण जो कि कार्यका आरम्भ करनेमे लगे हुए है और जो अनारम्भ-अवस्थामे है, वे सब दासकी भाँति आज्ञा- पालन करनेके लिये सर्वभावसे उपस्थित हो जाते है। तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं स्थित समस्त गुगोका एक साय भलीभाँति ज्ञान हो जाता है। इसीसे वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है; इसके बादकी अवस्था धर्ममेघसमाधि है (योग० ४। २९) ॥४९॥

सम्बन्ध—पहलेपादके सैतालीसवें सूत्रमें कही हुई ऊँची-से-ऊँची सर्वीज समाधिको और अड़तालीसवें सूत्रमे कही हुई ऋतम्भरा प्रज्ञाको भी निर्वीज समाधिका बहिरङ्ग साधन बतलाया है, अतः उपर्युक्त सिद्धिंस भी विरक्त होनेपर निर्वीज समाधिरूप कैवल्यकी प्राप्ति बतलाते हैं—

#### ं तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥५०॥

'उसमें ( उपर्युक्त सिद्धिमें ) भी वैराग्य होनेसे दोषके बीजका नाश हो जानेपर कैवल्यकी प्राप्ति होती है।'

व्याख्या—प्रहीतृविषयक समाधिमें जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुप—दोनो अत्यन्त मिन्न है, इनका संयोग अविद्याकृत है अर्थात् जब यह बात विवेकज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जाती है, उस समय उसके सामने उपर्युक्त सिद्धियोका प्रादुर्भाव होता है। उनमें न अटककर जो योगी पुरुषको सर्वथा असङ्ग, निर्विकार, कूटस्थ, आनन्दमय और चेतन तथा समस्त गुण और उसके कार्यको प्रतिक्षण बदलनेवाला, जड और दुःखप्रद समझकर सम्पूर्ण गुणोसे और उनके कार्यसे अत्यन्त विरक्त हो जाता है (योग०१। १६), उक्त परवैराग्यसे जिसके दोषोके बीजरूप अन्तिम चृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो जाता है, उसकी निर्वीज समाधि हो जाती है। इस अवस्थामे अपनी चृत्तियोके संस्कारोके सहित

चित्तं अपने कारगमें विछीन हो जाता है और पुरुषकी अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है (योग० ४ | ३४ ) | यह पुरुषका गुणोके साथ आत्यन्तिक वियोग है | इसीको कैवल्य कहते हैं ॥५०॥

सम्बन्ध—जब साधक कुछ उन्नत अवस्थामे जाने लगता है, तब उसके जीवनमे नाना प्रकारके विध्न आया करते हैं, अतः उनसे बचनेके लिये सावधान करते हैं—

## स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट-प्रसङ्गात् ॥५१॥

'लोकपाल देवताओंके बुलानेपर न तो ( उनके भोगोंमें ) सङ्ग ( प्रेम ) करना चाहिये और न अभिमान ही करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना संभव है।'

च्याख्या—जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय उसे बड़े-बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धोंके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, उस समय देवतालोग उसे अपने लोकोंमें भोगोंका सुख दिखाकर नाना प्रकारसे उन भोगोकी बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते है, उस समय साधकको खूब सावधान रहना चाहिये, उनके प्रलोभनमे नहीं पड़ना चाहिये । अपने मनमे बार-बार यह भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कर्मीका भोग करते-करते इस मनुष्यशरीरमे बड़े सौभाग्यसे महापुरुपोकी और ईश्वरकी परम दयासे मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके क्षणभङ्गर भोग अत्यन्त तुच्छ हैं, इनके प्रलोभनमें पड़कर मै अपने-आपको कैसे संसारसमुद्रमे हुबा सकता हूँ । मैने तो इन सबका तंत्त्व भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सारकी गन्य भी नहीं है । इस प्रकारकी भावनासे उनसे विरक्त हो जाना चाहिये, उनमें जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आसिक्त नहीं होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें नहीं आने देना चाहिये कि मैं कैसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ, जिसके कारण बड़े-बड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते हैं और मुझे अपने लोकोमें बुलाते हैं । क्योंकि सङ्ग और अभिमान करनेसे साधकके पुनः ससारचक्रमें फँसनेका प्रसङ्ग ( मौका ) आ जाता है । अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विव्रसे खूब सावधान रहना चाहिये; यह भाव है ॥५१॥

सम्बन्ध-विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दूसरा उपाय वतलाते हैं---क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥५२॥

ंक्षण और उसके क्रममें संयम करनेसे विवेकशान उत्पन्न होता है।

व्याख्या—कालका जो छोट-से-छोटा हिस्सा है, जिससे छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे 'क्षण' कहते हैं; उसका जो क्रम है अर्थात् एक क्षणके बाद दूसरे क्षणके प्रकट होनेका जो लगातार सिलिसला है, उसका नाम क्रम है। दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते और दोनोंके बीचमें किसी औरका व्यवधान भी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिलिसला चाल रहता है, इसको 'क्रम' कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रममें संयम कर लेनेसे विवेकज्ञान उत्पन्न हो जाता है।। ५२॥

:सम्बन्ध—उस विवेकज्ञानका लक्षण करते है---

# जातिलक्षणदेशौरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः

#### प्रतिपत्तिः ॥५३॥

'(जिन वस्तुओंका) जाति, लक्षण और देशभेदसे भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो वस्तुएँ तुल्य (एकके सदश) प्रतीत होती हैं, उनके भेदकी उपलब्धि उस (विवेक-ज्ञान) से होती है।'

व्याख्या—वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समझानेके तीन कारण है—(१) वस्तुकी जाति, (२) वस्तुका लक्षण अर्थात् वर्ण, आकृति आदि, (३/) उसका देश अर्थात् स्थान—इन तीनोके भेदसे वस्तुओंकी भिन्नताका विवेचन होता है, परंतु जिन दो वस्तुओंमे इनसे भेदकी उपलब्धि नहीं हो सके, उनके भेदको जो प्रत्यक्ष करा देनेवाला है, उसका नाम विवेक-श्चान है। ५३॥

सम्बन्ध-उस विवेकज्ञानकी विशेपताका वर्णन करते है-

## तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥५४॥

'जो संसारसमुद्रसे तारनेवाला है, सबको जाननेवाला है, सब प्रकारसे जाननेवाला है और बिना क्रमके (पूर्वापरके) जाननेवाला है, वह विवेकज्ञान है।'

व्याख्या—यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पन्नं करके योगीकी कैवल्य-अवस्थाका सम्पादन करनेमे हेतु है, इसिलये इसको तारक अर्थात् ससार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं एक साथ सब प्रकारसे जान सकता है, इस कारण यह 'सर्वविषयम्' और 'सर्वथाविषयम्' कहलाता है। इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको विना क्रमके एक साथ जान सकता है, इस कारण इसको 'अक्रमम्' भी कहते है। यह ज्ञानकी अन्तिम अवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नहीं है। 'अक्रमम्' का यह भी भाव समझना चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, अर्थात् दूसरे ज्ञानोंकी भाँति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञानको पहले पादके सोलहचें सूत्रमें 'पुरुषख्याति' के नामसे परवैराग्यका हेतु बतलाया है।। 'अरा

सम्बन्ध—ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है। इसके सिवा दूसरे प्रकारसे भी विवेकज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता है; अतः उसके लिये जो बात अवश्य होनी चाहिये, उसका वर्णन करते हैं—

## सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥५५॥

'बुद्धि और पुरुप—इन दोनोंकी जब समानभावसे शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है ।'

व्याख्या—इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मे होकर अपने कारणमें विलीन होने लग जाती है और उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ अज्ञानकृत सम्बन्ध है, उसका और तज्जनित मल-विक्षेप-आवरणका अभाव होनेसे पुरुष भी निर्मेल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनोकी समभावसे शुद्धि हो जाती है, तब केंवल्य होता है; वह चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्यों न हो जाय ॥५५॥

## कैवल्यपाद-४

पहले पादमे प्रधानतासे समाधिके खरूपका वर्णन है, इस कारण उसे समाधिपाद कहते हैं। दूसरेमे प्रधानतासे समाधिके साधनोका वर्णन है, इस कारण उसे साधनपाद कहते हैं। तीसरेमें प्रधानतासे समाधिद्वारा प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी सिद्धियोका वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते हैं। इन तीनो पादोंमे समाधिके वास्तविक फल (कैवल्य) का वर्णन प्रसङ्गानुसार हुआ है, किन्तु विवेचनपूर्वक नही हुआ; अतः उसका अच्छी तरह वर्णन करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया गया है और इसीलिये इसका नाम 'कैवल्यपाद' रक्खा गया है।

सम्बन्ध—तीसरे पादमे जो नाना प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी गयी हैं, वे केवल समाधिस ही होती है, ऐसी वात नहीं है; उनमे दूसरे भी निमित्त हो सकते है। अतः उनका वर्णन करते है—

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

'जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेवाली, मन्त्रसे होनेवाली, तपसे होनेवाली और समाधिसे होनेवाली (-ऐसे पाँच प्रकार-की) सिद्धियाँ होती हैं। व्याख्या—शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे परिवर्तन होनेपर जो पहलेकी अपेक्षा विलक्षण (अलैकिक) शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको सिद्धि कहते है। ये सिद्धियाँ पाँच कारणोसे होती हैं । उनके भेद इस प्रकार हैं—

- (१) जन्मसे होनेवाली सिद्धि—जब प्राणी मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमे जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, इन्द्रियो और चित्तका परिवर्तन होकर, उनमे अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है (योग०१।१९)। जैसे—मनुष्य-योनिसे देवादि योनियोकी प्राप्ति होनेसे शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे 'जन्मजा' सिद्धि कहते हैं। किपल, वेदव्यास, शुकदेव आदि महर्षियोमे कई प्रकारकी जन्मसे ही होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन इतिहास और पुराणोंमे आता है। इसी त्रह दूसरे प्रकारकी सिद्धियोको भी समझ लेना चाहिये।
- . (२) ओषिसे होनेवाली सिद्धि—जब मनुष्य किसी ओषिके सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर लेता है, तब उससे भी शरीरमे अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसे 'ओषिषजा' सिद्धि कहते है। ओषि (भौतिक पदार्थों) द्वारा किसी नेत्र आदि इन्द्रियोंमे अद्भुत शक्तिका प्रादुर्भाव भी इसीमे आ जाता है। ओषिसे केवल मनुष्यके ही शरीर आदिका परिवर्तन होता हो, ऐसी वात नहीं है; वृक्ष, लता और पशु-पक्षी आदिमे भी अपूर्व शक्ति आ सकती है।

- (३) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि—जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत अनुष्ठान करता है, तव उससे भी शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे विलक्षण शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 'मन्त्रजा' सिद्धि कहते हैं (योग० २ | ४४ ) | इनका वर्णन तन्त्रशास्त्रोंमे विस्तारपूर्वक आता है |
- (४) तपसे होनेवाली सिद्धि—जब मनुष्य शास्त्रोक्त तपका विधिवत अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये भारी-से-भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परन्तु धर्मका त्यागनहीं करता, तब उस तपश्चर्यासे उसके शरीर, इन्द्रियो और चित्तके समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमे अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे 'तपजा' सिद्धि कहते है (योग० २ । ४३)। इतिहासप्रन्थोमे इसका बहुत जगह वर्णन आता है। भरद्वाज और विश्वामित्र आदि ऋषियोने इन सिद्धियोका प्रयोगकरके भी दिखाया है।
- (५) समाधिसे होनेवाली सिद्धि—धारणा, ध्यान और समाधिके अभ्याससे जो शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव होता है, इसे 'समाधिजा' सिद्धि कहते है। इसका वर्णन तीसरे पादमे विस्तारपूर्वक खयं सूत्रकारने किया ही है।

उपर्युक्त सिद्धियोकी प्राप्तिमें जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तका एक प्रकारसे दूसरे प्रकारमें बदल जाना है, यही परिणामान्तर है, अत: इसीको 'जाति-अन्तर-परिणाम' कहते हैं ॥१॥

सम्बन्ध—उक्त 'जात्यन्तरपरिणाम' किस प्रकार केस होता है, यह वतलाते हैं—

# जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥२॥

'(यह) एक जातिसे दूसरी जातिमें वदल जानारूप जात्यन्तरपरिणाम प्रकृतियोंके पूर्ण होनेसे होता है।'

व्याख्या—उक्त जाति-अन्तर परिणामरूप परिवर्तनके लिये अर्थात् उन-उन विलक्षण शक्तियोके प्रकट होनेके लिये जिन-जिन प्रकृतियोंकी अर्थात् जिन-जिन उपादान कारणरूप तत्त्वोकी आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तका एक जातिसे दूसरी जातिमे परिवर्तन होता है ॥२॥

सम्बन्ध—यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जन्म, ओपिध आदि निमित्त कारण प्रकृतियोंकी पूर्णता कैसे कर देते है, क्या वे प्रकृतियोंके प्रयोजक (चलानेवाले) है, इसपर कहते है—

# निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः

#### क्षेत्रिकवत् ॥३॥

'निमित्त प्रकृतियोंको चलानेवाला नहीं है, उससे तो केवल किसानकी भाँति रुकावटका छेदन किया जाता है।'

व्याख्या—पहले बतलाये हुए जो जन्म, ओपि आदि निमित्त कारण हैं, वे प्रकृतियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले नहीं हैं, उनका काम तो केवल रुकावटको दूर कर देनामात्र है; उसके बाद प्रकृतियोंकी पूर्ति तो अपने-आप हो जाती है। जैसे किसान एक खेतसे दूसरे खेतमे जल ले जाता है तो केवल उसकी रुकावटको ही दूर करता है, उस जलको चलानेका काम वह नहीं करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने-आप एक खेतसे दूसरे खेतमे चला जाता है, उसी प्रकार पहले बतलाये हुए जन्म आदि निमित्तोंद्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इन्द्रियाँ और चित्त—इन सबमें परिवर्तनके लिये जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, उन-उनकी पूर्ति अपने-आप हो जाती है। रुकावट दूर होनेपर कमीको पूर्ण कर देना प्रकृतिका स्वभाव है।।३।।

#### निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

'बनाये हुए चित्त केवल अस्मितासे होते हैं।'

व्याख्या—चित्तका उपादान कारण अस्मिता है, अतः निर्मित यानी बनाये हुए सब चित्त केवल अस्मितासे ही उत्पन्न होते हैं ॥४॥

#### प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

'अनेक चित्तोंको नाना प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें नियुक्त करने-वाला एक चित्त होता है।'

व्याख्या—जैसे अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न इन्द्रियोको भिन्न-भिन्न कामोमे नियुक्त करनेवाला एक चित्त रहता है, उसी प्रकार उन बनाये हुए चित्तोको भिन्न-भिन्न कामोमे नियुक्त करनेवाला सब्बालक एक ही चित्त होता है, जो कि योगीका स्वाभाविक चित्त है \*॥५॥

पा० यो० द० ९—

<sup>\*</sup> यहाँ चौथे और पाँचवे सूत्रका जो अर्थ भाष्यकार और टीकाकारो-ने बतलाया है, उसके अनुसार छठे सूत्रकी सङ्गति ठीक नहीं बैठती; इस कारण टीकाकारोने अगले सूत्रका सम्बन्ध प्रथम सूत्रसे जोड़ा है। तथा चौथे और पाँचवे सूत्रमे जिस प्रकारसे अनेक निर्माणिचित्तोकी बात कही है, वह भी यहाँके प्रसङ्गानुकूल नहीं प्रतीत होती; अतः वास्तवमे सूत्रकारका यहाँ क्या कहना है, यह विचारणीय विषय है। मैंने तो इन सूत्रोका केवल शब्दानुवादमात्र कर दिया है।

सम्बन्ध-पहले सूत्रमें वतलाये हुए पाँच प्रकारके सिद्ध चित्तीमैं-से समाधिद्वारा सिद्ध हुए चित्तकी विशेषताका वर्णन करते हैं-—

#### तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥६॥

'उनमेंसे जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह कर्मसंस्कारों-से रहित होता है।'

व्याख्या—जन्म, ओषि, मन्त्र, तप और समाधि—इन पाँच कारणोसे शरीर, इन्द्रिय और चित्तका विलक्षण परिणाम होता है— यह बात पहले कही गयी। उन पाँच प्रकारसे उत्कर्षताको प्राप्त हुए चित्तोमेसे जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न होता है अर्थात् समाधिद्वारा विलक्षण शक्तिवाला होता है, वह कर्मसंस्कारोसे रहित होता है; अतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता है; दूसरे जन्म, औषध आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तोमे कर्मोंके संस्कार रहते हैं, इस कारण वे कैवल्यके हेतु नहीं हो सकते ॥६॥

सम्बन्ध—अब योगीके कर्मोकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हैं—

## कमीशुक्काकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥

' 'योगीके कर्म अशुक्क और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरोंके तीन प्रकारके होते है ।'

व्याख्या—शुंक्रकर्म उन कर्मोंको कहते हैं, जिनका फल सुखभोग होता है और कृष्णकर्म उनको कहते हैं, जो नरक आदि दु:खोके कारण हैं अर्थात् पुण्यकर्मोंका नाम शुक्लकर्म है और पापकर्मोंका नाम कृष्णकर्म है; सिद्ध योगीके कर्म किसी प्रकारका भी भोग देनेवाले नहीं होते, इसल्ये उनको अशुक्क और अकृष्ण कहते हैं। योगीके सिवा साधारण मनुष्योके कर्म तीन प्रकारके होते है—(१) शुक्त अर्थात् पुण्यकर्म, (२) कृष्ण अर्थात् पापकर्म और (३) शुक्तकृष्ण अर्थात् पुण्य और पाप मिले हुए।।७॥

सम्बन्ध—अब साधारण मनुष्योंके उन तीन प्रकारके कर्मीका भोग किस प्रकार होता है, यह बतलाते हैं—

#### ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥८॥

'उन (तीन प्रकारके कमों ) से उनके फलभोगानुकूल वासनाओंकी अभिव्यक्ति (उत्पत्ति ) होती है।'

व्याल्या—वे कर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें संगृहीत (इकट्ठे हुए) रहते हैं; अतः उन कर्मोंमेसे जो कर्म जिस समय फल भोग करानेके लिये तैयार होता है, उस समय उस कर्मका जैसा फल होनेवाला है, वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मोंके फलभोगकी नहीं ॥८॥

सम्बन्ध—कर्मसंस्कार तो अनेक जन्मोंके अनन्त होते हैं, उनमें देश, काल और जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितिमें वर्तमान जन्मके अनुरूप फल्मोगकी वासनाएँ कैसे उत्पन्न होती हैं, इसपर कहते हैं—

## जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृति-संस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥६॥

'जाति, देश और काल—इन तीनोंका व्यवधान रहनेपर भी कर्मके संस्कारोंमें व्यवधान नहीं होता है; क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों एकरूप होते हैं।'

व्याख्या-कोई कर्म किसी एक जन्ममे किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे ही जन्ममें किया गया है, यह उन कर्मोंमे जन्मका व्यवधान है। इसी तरह भिन्न-भिन्न कर्मों मे देश और कालका भी व्यवधान होता है । इस प्रकार जन्म, देश और कालका व्यवधान होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त होनेवाला है, उसके अनुसार भोगत्रासना उत्पन्न होनेमे कोई अङ्चन नहीं पड़ती; क्योंकि स्मृति और संस्कार—ये दोनो एक ही हैं। जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है । यदि किसीको उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके लिये गौकी योनि मिलनेवाली है, तो उसने गौकी योनि जब कभी पायी है, उसकी चासना प्रकट हो जायगी । भाव यह कि चाहे उस जन्मके बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हो, कितना ही समय बीत चुका हो और वह किसी भी देशमे हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जायगी । स्मृति और संस्कारोकी एकता होनेके कारण जो फल मिलना है, उसीके अनुकूल भोगवासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है॥९॥

सम्बन्ध—यहाँ यह शङ्का होती है कि जब वासनाओंके अनुसार ही जन्म होता है और कर्मोके अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देनेवाली वासना क़हाँसे आयी,इसपर कहते हैं—

#### तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥

'वे वासनाएँ अनादि हैं, क्योंकि प्राणीमें अपने वने रहनेकी इच्छा नित्य रहती है।'

व्याख्या-प्रत्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य वनी रहती है, मृत्युका भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवोमे भी देखा जाता है, इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है। उस जन्ममें भी मरणभयकी व्याप्ति होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओंका अनादित्व भी अपने-आप सिद्ध हो जाता है।।१०॥

सम्बन्ध—इस प्रकार यदि वासनाएँ अनादि हैं, तब तो इनका अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुषकी मुक्ति कैसे होगी, इसपर कहते है-—

## हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥११॥

'हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन—इनसे वासनाओंका संग्रह होता है, इसलिये इन (चारों) का अभाव होनेसे उन (वासनाओं) का भी (सर्वथा) अभाव हो जाता है।'

व्याख्या—वासनाओं तो हित अविद्यादि क्रेश और उनके रहते हुए होनेवाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और मोग है। आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलम्बन है। वासनाएँ इनके सम्बन्धसे ही संगृहीत हो रही हैं। जब योगसाधनोसे इनका अभाव हो जाता है अर्थात् जब विवेकज्ञानसे अविद्याका नाश हो जाता है (योग० ४।३०), तब कर्मोंमे फल देनेकी सामर्थ्य नहीं रहती, चित्त अपने कारणमे विलीन हो जाता है (योग० ४।३०)। उपर्युक्त साधनोंके न रहनेसे विषयोंके साथ पुरुषका सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन—इन चारोंका अभाव होनेसे वासनाओंका अभाव अपने-आप हो जाता है, अत: योगीका पुनर्जन्म नहीं होता। ११।

सम्बन्ध-यदि सत् वस्तुका कभी अभाव होता ही नहीं, तब

वासनाओंका और उनके हेतु आदिका नाश होना कैसे सम्भव है, इसपर कहते है—

#### अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदान्दर्भाणाम्॥१२॥

'घर्मोंमें कालका भेद होता है, इस कारण जो घर्म (अविद्या, वासना, चित्त और चित्तकी वृत्तियाँ आदि) अतीत हो गये हैं और जो अनागत हैं—अभी प्रकट नहीं हुए हैं, उनका भी खरूपसे अस्तित्व है।'

व्याख्या—वस्तुका वास्तवमे अभाव कभी नही होता, वस्तुके धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थितिमे रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थितिमे और कुछ अतीत स्थितिमे । इससे यह नही समझना चाहिये कि जो वर्तमान है, उन्होंकी सत्ता है, दूसरोकी नहीं । क्योंकि उनका खरूपसे अभाव नहीं होता है, अतीत और अनागत अवस्थामे वे अपने कारणमे रहते है, व्यक्त नहीं रहते । यह अपने कारणमें विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है; योगीका उन वासनादिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु नहीं बन सकते ॥१२॥

सम्बन्ध—धर्मोका असली स्वरूप क्या है, सो बतलाते हैं—

#### ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥१३॥

'वे समस्त धर्म व्यक्त स्थितिमें और सूक्ष्म स्थितिमें (सदैव) गुणस्कर ही हैं।'

व्याख्या—वे धर्म जिस समय वर्तमान है, उस समय भी अपने कारणरूप गुणोसे भिन्न नहीं है तथा जिस समय अनागत और अतीत—इन दोनो प्रकारकी सूक्ष्म स्थितिमे हैं, तब भी गुणस्वरूप ही हैं; क्योंकि गुण उन धर्मरूप समस्त भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें धर्मी (कारण) रूपसे सदैव अनुगत रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता । अतः वास्तवमे किसी भी वस्तुकी सत्ताका अभाव नहीं है । गुणखरूपसे वह सदैव विद्यमान है, परन्तु परिणामशील होनेके कारण उसमे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। १३।

सम्बन्ध—यदि गुणोंका परिणाम होनेसे वास्तवमें सब कुछ गुणस्वरूप ही है तो फिर भिन्न-भिन्न स्वभाववाले तीनों गुणोंसे एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हरेकसे अलग-अलग वस्तु होनी चाहिये थी ? इसपर कहते हैं—

## परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वम् ॥१ ४॥

#### 'परिणामकी एकतासे वस्तुका वैसा होना सम्भव है।'

व्याख्या—परस्पर भिन्न खंभाववाले गुणोंका जब एक परिणाम होता है, सब मिल-जुलकर जब किसी एक वस्तुके रूपमे परिणत होते हैं, तब वैसा होनेमे कोई विरोध नहीं है । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चन्द्रमाकी रिश्मयोंके सम्बन्धसे वृक्षके रूपमे परिणत हो जाते हैं और उसमे फिर नाना जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्वका भेद हो जाता है। परन्तु वस्तुतः वे अपने धर्मियोसे सर्वथा अभिन्न है, उसी प्रकार सब वस्तुएँ गुणखरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं ॥१४॥

सम्बन्ध—जो लोग यह मानते है कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासनाके वलसे चित्त ही दृश्यरूपमें प्रतीत होने लग जाता हे, उनकी मान्यता गलत है; क्योंकि—

#### वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः॥१५॥

'वस्तुकी एकतामें भी चित्तका भेद प्रत्यक्ष है, इसिछिये (चित्त और उसके द्वारा देखी जानेवाळी वस्तु ) इन दोनोंका मार्ग अलग-अलग है।'

व्याख्या—एक ही वस्तुमे मनुष्योके चित्तोकी वृत्तियाँ अलग-अलग होती है अर्थात् अनेक चित्तका विषय वह एक ही वस्तु बनती है, यह प्रत्यक्ष है। इस परिस्थितिमे यदि वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोका विषय नहीं बन सकती। अतः सबको उसका खरूप नहीं दीखना चाहिये था; परन्तु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दीखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोकी कल्पना मानी जाय, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह वस्तु भिन्न-भिन्न कालमे अनेक चित्तोका विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थितिमे वह कौन-से अनेक चित्तोकी कल्पना मानी जायगी? अतएव वस्तुकी एकता और उसे विषय करनेवाले चित्तोकी अनेकता होनेके कारण दोनो अलग-अलग पदार्थ है—यह मान्यता ही समीचीन है।।१५॥

सम्बन्ध—पुनः पूर्वपक्षका खण्डन करनेके लिये दूसरा सूत्र कहते है —

### न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद्प्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥१६॥

'दृश्य वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं हैं (क्योंकि) जव वह चित्तका विषय नहीं रहेगी, उस समय वस्तुका क्या होगा ?' व्याख्या-विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पना-मात्र नहीं है; क्योंकि यदि कल्पनामात्र मानी जाय तो जब वह चित्त उसको विषय करना (देखना) छोड़ दे, उस समय वह नहीं रहनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता, वस्तु वैसी-की-वैसी ही विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेवाछी वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्तसे भिन्न है और वह सची है।।१६॥

सम्बन्ध-यदि बाहरकी दृश्य वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है तो वह कभी दीखती है और कभी नहीं दीखती, इसमें क्या कारण है ? इसपर कहते हैं—

## तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्॥१७॥

'चित्त, वस्तुके उपरागकी ( अपनेमें उसका प्रतिविम्ब पड़नेकी) अपेक्षावाला है, इस कारण उसके द्वारा वस्तु कभी श्रात और कभी अज्ञात होती है।'

व्याख्या—जिस पदार्थकी चित्तमे इन्द्रियोकी समीपतासे परछाई पडती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं। उसे वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेमे उसके उपराग (परछाई — प्रतिविम्ब) की अपेक्षा है। अतः जब जिस वस्तुका उसमे प्रतिविम्ब पड़ता है, यानी इन्द्रियोके द्वारा चित्तसे जब जिस वस्तुका सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है और जिस समय वह उसकी वृत्तिका विषय नहीं बनती अर्थात् चित्तमे उपरिक्षित नहीं होती, उस समय अज्ञात है ॥१७॥

सम्बन्ध—इस प्रकार दृश्य वस्तुओंसे चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब द्रष्टा, पुरुषसे भी चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं—

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या-परिणामित्वात् ॥१८॥

'उस ( चित्त ) का खामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसिलये चित्तकी वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं।'

व्याख्या—चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जब जिस वस्तुका उसके साथ सम्बन्ध होता है, तभी उसे देखता है। िकन्तु उस चित्तका खामी जो पुरुष है, वह अपरिणामी है। इस कारण वह उसकी वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति उसमें उत्पन्न होती है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विदित रहती हैं।।१८।।

सम्बन्ध—िचत्त जिस प्रकार वस्तुका प्रकाशक है, उसी प्रकार अपना भी है। फिर चित्तसे भिन्न दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते है—

#### न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१६॥

'वह (चित्त ) खप्रकाश (प्रकाशखरूप) नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है।'

व्याख्या—चित्त दृश्य है, इसिलये जड है। वह खप्रकाश यानी अपने-आपको जाननेवाला—प्रकाशखरूप नहीं है, उसमें जो चेतनता दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी अंशमें चेतन कहा जाता है, वह उसमें चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़नेसे है। जब चित्तमे

बाह्य वस्तुएँ और चेतन पुरुष—इन दोनोंका प्रतिविम्ब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्तकी वृत्तियोंके रूपमे तद्रूप-सा हुआ रहता है (योग०१।४) और चित्त चेतन-सा प्रतीत होने लगता है; परन्तु वास्तवमे जैसे इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दश्य होनेके कारण खप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी दश्य होनेके कारण खप्रकाश नहीं है ॥१९॥

> सम्बन्ध—चित्तको स्वप्रकाश माननेमें दूसरा दोप दिखलाते है— एकसमये चोभयानवधारणम् ॥२०॥

'तथा ( चित्त और उसका विषय )—इन दोनोंके स्वरूप-को जानना भी एक कालमें नहीं हो सकता।'

व्याख्या—बाहरके पदार्थका चित्तमे प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब द्रष्टा पुरुषको उस प्रतिबिम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त है; क्योंकि वह अपरिणामी है। परन्तु चित्त अपने खरूपको और दश्य पदार्थके खरूपको एक साथ नहीं जान सकता; क्योंकि परिणामशील होनेके कारण उसे एक ही कालमें दो ज्ञान नहीं हो सकते। अतः यही समझना चाहिये कि चित्त खप्रकाश नहीं है। चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके खरूपको अपने खामी द्रष्टा पुरुष-के सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका है॥२०॥

सम्त्रन्ध—चित्तसे विपयका साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विपयसिहत दूसरे चित्तसे देखा जाता है। इस प्रकार चित्तका और विपयका एक साथ ज्ञान हो जाता है, यह मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं—

### चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरितप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च॥२१॥

'एक चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य मान छेनेपर वह चित्त फिर दूसरे चित्तका दृश्य होगा—इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी और स्मृतिका भी मिश्रण हो जायगा।'

व्याख्या-इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दश्य मान लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्पृतिके सङ्कर हो जानेका दोष आता है; क्योंकि एक चित्तने तो किसी विषयको जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको जाना, इसी प्रकार दूसरेको तीसरेने, तीसरेको चौथेने, इस तरह चलता रहनेपर तो एक वस्तुका ज्ञान भी कभी समाप्त नही होगा, यह अनवस्था दोष आवेगा और उन अनेक ज्ञानोकी एक साथ स्मृति होनेपर यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन-से ज्ञानका क्या खरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो जायगा, सो यह किसीके अनुभवकी बात नहीं है। सब कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदार्थको मैने जाना था । ऐसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थको, उसके ज्ञानको, फिर उसके ज्ञानसहिन ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको मैने जाना था-इत्यादि । अतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना ही युक्तिसङ्गत है ॥

सम्बन्ध—चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्तका विषय भी नहीं है तो फिर यह बतलाना चाहिये कि चित्तका द्रष्टा कौन है; क्योंकि पुरुप तो असङ्ग और निर्विकार हे, वह किसीका द्रष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है, इसपर कहते है—

### चितरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ।२२।

'यद्यपि चेतन शक्ति (पुरुष) कियासे रहित और असङ्ग है, तो भी तदाकार हो जानेपर उसे अपनी बुद्धिका (चित्तका) श्रान होता है।'

व्याख्या—चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियासून्य और असङ्ग है, इसमें कोई सन्देह नहीं; परन्तु विकारशील नाना प्रकारके दृश्य पदार्थों के प्रतिविम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्धसे जब वह चित्तके आकारवाला-सा हो जाता है (योग०१।४), उस समय उसे वृत्तियोसहित बुद्धिका ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि और बुद्धिकी वृत्तियोका ज्ञाता और मोक्ता कहा जाता है। वास्तवमे तो पुरुप न ज्ञाता ही है और न मोक्ता ही, वह तो सर्वथा निर्विकार, असङ्ग और खप्रकाश चेतनमात्र है। माव यह है कि चेतनके उपरागसे उपरक्षित हुई बुद्धिका केवल अनुकरण करनेवाला-सा होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है।।२२॥

सम्बन्ध-ऐसा किस कारणसे होता है, यह बतलाते है-

## द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥२३॥

'द्रप्टा और दृश्य—इन दोनोंसे रँगा हुआ चित्त सव अर्थवाला हो जाता है।'

व्याख्या—यह चित्त जब दश्य पदार्थसे रँगा हुआ अपने स्वरूपके सिहत द्रष्टाका विषय ( दश्य ) वनकर उससे सम्बन्धित होता है, तब द्रष्टा और दश्य—इन दोनोके रंगमे रँग जाता है अर्थात् उन दोनोका प्रतिबिम्ब इसमे पड़नेके कारण यह दोनोका आकार धारण कर लेता है और इसका निजी रूप भी वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला हो जाता है यानी दश्य पदार्थके रूपवाला, द्रष्टा पुरुषके रूपवाला और अपने रूपवाला—इस प्रकार सर्वरूपंवाला हो जाता है।

इसे इस प्रकार समझना चाहिये---

- (१) चित्ततत्व या बुद्धितत्त्व जो कुछ कहिये—यह तीनो गुणोंका पहला और सात्त्रिक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी और जर्ड है, किंतु सात्त्रिक होनेके कारण स्फटिकमणिकी भॉति उज्ज्वल है; यह चित्तका अपना रूप है।
- (२) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थ आता है अर्थात् जिस पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमे रॅगा हुआ यह तदाकार हो जाता है, इसिल्ये पदार्थके रूपमे प्रतीत होता है।
- (३) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण यह द्रष्टा चेतन पुरुषके रंगमे रंगा हुआ रहता है, इसिल्ये यह तदाकार हुआ चेतनके रूपमे प्रतीत होने लगता है।

वास्तवमे चित्त उसमे प्रतिबिम्बित होनेवाले विषयोसे और चेतन पुरुषसे सर्वथा मिन्न है तो भी भ्रान्तिसे उनके रूपमे प्रतीत होने लग जाता है। अतएव कई दर्शनकार तो चित्तको ही चेतन—द्रष्टा मानकर कहने लगते है कि चित्तसे भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है और दूसरे यह कहते है कि चित्तसे अतिरिक्त ये दीखनेवाले गी, घट आदि और उसके कारणरूप पञ्चभूत आदि पदार्थ भी कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखलायी देता है।

परन्तु यह भ्रम समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने खरूपमे स्थिति हो जानेपर नष्ट हो जाता है ॥२३॥

सम्बन्ध-अव चित्तसे भिन्न द्रष्टा पुरुषकी सत्ताको हद करने-के लिये दूसरा हेत् बतलाते है-

## तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥२४॥

'वह (चित्त ) असंख्येय वासनाओं से चित्रित होनेपर भी दूसरेके लिये हैं; क्योंकि यह संहत्यकारी (मिल-जुलकर कार्य करनेवाला ) है।'

व्याल्या—जो वस्तु बहुत पदार्थों से मिल-जुलकर कार्यमे समर्थ होती है, वह संहत्यकारी कहलाती है—जैसे मकान, भोजन आदि । ऐसी वस्तु अपनेसे भिन्न किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, अपने लिये नहीं; अतः वह परार्थ कहलाती है। यह चित्त भी सच्च, रज और तम—इन तीनो गुणोके मिश्रणसे उत्पन्न है तथा बाह्य पदार्थ और इन्द्रियोके संयोगसे उनसे मिल-जुलकर कार्य करनेमें समर्थ होता है; अतः यह अपने लिये नहीं है, द्रष्टा पुरुषके लिये है तथा उसीके भोग और अपवर्गके सम्पादनार्थ यह नाना नासनाओं-से चित्रित है, अपने लिये नहीं।

भाव यह है कि यद्यपि चित्तमे ही सव वाह्य पदार्थोंके चित्र पडते हैं और वह अगणित वासनाओसे रॅगा हुआ है तो भी वह खयप्रकाश और द्रष्टा नहीं है; क्योंकि वह बाह्य पदार्थ और इन्द्रिय आदिसे मिल-जुलकर काम करनेवाला है, अतः दूसरेके लिये हैं॥२॥ सम्बन्ध—यहाँतक चित्त और आत्मा—इन दोनोंकी भिन्नता-क्रम युक्तियोंद्वारा प्रतिपादन किया; किन्तु युक्तियोंसे तो आत्माका स्वरूप सामान्य भावसे ही समझमें आता है, उसके स्वरूपका विशेष ज्ञान तो समाधिद्वारा ही हो सकता है। अतः समाधिमें होनेवाले विवेकज्ञानद्वारा जब योगी आत्मस्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, तब उसकी क्या पहचान है, यह बतलाते है—

#### विशेषद्र्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥ २५॥

'( समाधिजनित विवेकशानके द्वारा ) चित्त और आत्माके भेदको प्रत्यक्ष कर 'छेनेवाछे योगीकी आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है।'

व्याख्या—अपने खरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ—इत्यादि, इसका नाम आत्मभावमावना अर्थात् आत्मज्ञानके विषयका चिन्तन है। यह जबतक मनुष्यको आत्माके खरूपका ज्ञान नहीं होता, तबतक ऊँचे-से-ऊँचे साधकमे भी विद्यमान रहती है। परंतु जिसने विवेक-ज्ञानहारा इस भेदको मलीमाँति समझ लिया है कि शरीर और चित्त आदिसे आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूपका संशयरहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपर्युक्त आत्मभावभावना सर्वथा मिट जाती है। यही उसकी पहचान है।।२५॥

सम्बन्ध—उस समय उस योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती है, यह बतलाते हैं—

#### तदा विवेकिनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥ २६॥ भोग 'उस समय योगीका चित्त विवेकमें झुका हुआ और कैवल्यके अभिमुख हो जाता है।'

व्याख्या—अज्ञान-अवस्थामे साधारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें निमान और विषयपरायण अर्थात् विषयोंके अभिमुख रहता है। परन्तु जब विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार संसारके विषयोंकी ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है और उस विवेकज्ञानमे निरन्तर बहता है तथा कैवल्यके अभिमुख हो जाता है यानी अपने कारणमे विछीन होना आरम्भ कर देता है। क्योंकि चित्तका अपने कारणमें विछीन हो जाना और द्रष्टाका खरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना—यही कैवल्य है (योग० ४। ३४)।।२६॥

सम्बन्ध—यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमें झका हुआ रहता है तथा अपने कारणमे विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-अवस्थामें उसकी दूसरी वृत्तियाँ कैसे होती होगी, इसपर कहते है—

#### तिन्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥

'उस (समाधि) के अन्तरालमें दूसरे पदार्थोंका ज्ञान पूर्वसंस्कारोंसे होता है।'

व्याख्या—विवेकज्ञानमे निमग्न हुए चित्तमे व्युत्थान-अवस्थाओके समय जो अन्य वस्तुओकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमे आता है, वह दग्धवीजके सदश विद्यमान पूर्वसंस्कारोसे देखनेमें आता है ॥२०॥

सम्बन्ध-उन संस्कारोंका सर्वथा नाश कव और कैसे होता है: इस जिज्ञासापर कहते हैं—

पा० यो० द० १०-

### द्ध नेषां क्लेशवदुक्तम् ॥२८॥ का विनाश क्लेशोंकी भाँति कहा गया है।

ग हुए बीजके सदश जो सृक्ष्म क्लेश हैं, उनका अभाव जैसे प्रतिप्रसवसे अर्थात् कारणमें कार्यके लयसे बतलाया है (योग०२।१०), उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिये। जबतक किसी भी परिस्थितिमें चित्त वर्तमान है, तबतक संस्कारोंका सर्वथा नाश नहीं होता, उनका नाश तो चित्तके अपने कारण गुणोमें विलीन होनेपर उसके साथ ही होता है। परन्तु भूने हुए बीजके सदश ज्ञानरूप अग्निसे जलाये हुए संस्कार विद्यमान रहकर भी पुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते। अतः उनके कारण होनेवाला पदार्थोंका ज्ञान नये सस्कारोंका उत्पादक नहीं है।।२८॥

सम्बन्ध—विवेकज्ञान प्राप्त होनेके बाद क्या होता है, इस जिज्ञासापर कहते है—

## प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्याते-र्धर्ममेघः समाधिः॥२६॥

'जिस योगीका विवेकज्ञानकी महिमामें भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेकज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहनेके कारण उसको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है।'

व्याख्या—जब विवेकज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तमे अत्यन्त खन्छता आ जाती है। अतः उसमे विदक्षण शक्ति आ जाती है, उस समय योगी सर्वज्ञ हो जाता है (योग०३।४९)। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी जो योगी उस सामर्थ्यका उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञतारूप ऐश्वर्यमे आसक्त नहीं होता, उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका अन्तराय (विष्न) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित (प्रकाशमान) रहता है, इसल्ये तत्काल ही उस योगीको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है ॥२९॥

सम्बन्ध-उस धर्ममेघ समाधिसे क्या होता है, इसपर कहते है-

#### ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः॥३०॥

'उस ( धर्ममेघ समाधि ) से क्लेश और कर्मीका सर्वथा नाश हो जाता है ।'

व्याख्या—उक्त प्रकारसे जव योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगीके अविद्यादि पाँचो क्लेश तथा शुक्क, कृष्ण और मिश्रित—ऐसे तीनो प्रकारके कर्मसंस्कार समूल नप्ट हो जाते है। अतः वह योगी जीवन्मुक्त कहलाता है।।३०॥

सम्बन्ध—उस समय योगीक ज्ञानका क्या स्वरूप रहता है, यह वतलाते है—

## तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या-ज्ञोयमल्पम् ॥३१॥

'उस समय जिसके सब प्रकारके परदे और मल हट चुके है, ऐसा झान अनन्त (सीमारहित) हो जाता है, इस कारण झैय पदार्थ अल्प हो जाते हैं।' व्याख्या—विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध करने-वाले जितने भी अविद्या आदि परहे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म-संस्काररूपमे संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब-के-सब उपर्युक्त धर्ममेघ समाधिमे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योगीका ज्ञान अनन्त—सीमारहित हो जाता है, तब दुनियाके जितने भी जेय पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो जाते है, जिस प्रकार आकाशमें जुगन् ( खद्योत ); उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगीसे कोई भी तत्त्व अज्ञात नहीं रह सकता ॥३१॥

सम्बन्ध—यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यम्भावी है, फिर वे योगीके लिये पुनर्जन्म देनेवाले क्यो नहीं होते, इसपर कहते हैं——

# ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥३२॥

'उसके बाद अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले गुणोंके परिणामक्रमकी ( परिणामसम्बन्धी सिलसिलेकी ) समाप्ति हो जाती है ।'

व्याख्या—जब योगीको धर्ममेघ समाधिकी प्राप्ति हो जाती है, तब उसके लिये गुणोंका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनका काम, जो पुरुषको भोग और अपवर्ग देना है, पूरा हो जाता है; इस कारण उनका जो निरन्तर परिवर्तन होते रहनारूप परिणामक्रम है, वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी शरीरका निर्माण नहीं कर सकते ॥३२॥ सम्बन्ध-प्रसङ्गवश क्रमका स्वरूप बतलाते हैं---

### क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्योद्यः क्रमः ॥३३॥

'जो क्षणोंका प्रतियोगी है और परिणामके अन्तमें जिसका खरूप समझमें आता है, वह कम है।'

व्याख्या-कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमे बदलती है या एक रूपमे रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिनमे, एक घड़ीमें या एक पलकमे नही हो जाता; उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जाननेमें नहीं आता । उस वस्तुका दूसरा परिणाम पूर्ण होनेसे यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रमसे बदलती रही है (योग० ३ । १५ और ५२ की टीकामे भी क्रमका वर्णन आया है ) । इस प्रकार क्रमका ज्ञान परिणामके अन्तमे होनेसे उसे यहाँ 'परिणामापरान्तनिर्प्राह्य' कहा है और प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध है। एक क्षणके वाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसरा क्षण-इस तरह क्षणोके प्रवाहमे जो पूर्वापरका ज्ञापक ( जनानेमे निमित्त ) है, उसीको 'क्रम' कहते हैं । अतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है । क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थ यह भी किया जा सकता है कि जो क्षणोका प्रतियोगी यानी विभाजक ( विभाग करनेवाला ) है, वह क्रम है ॥३३॥

सम्बन्ध-पहले वत्तीसवें सूत्रमें गुणोंके परिणामक्रमकी समाप्ति-को कैंवल्य नाम दिया गया है, उक्त कैंवल्यके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस शास्त्रकी समाप्ति करते हैं—

## पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तोरिति ॥३ ४॥

'जिनका पुरुपके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणोंका अपने कारणमें विलीन हो जाना कैवल्य है अथवा (गों कहिये कि ) द्रप्राका अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना (कैवल्य) है।'

च्याल्या—गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके मोग और अपवर्गके सम्पादन करनेके लिये है। इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इन्द्रियाँ और शब्दादि विषयोंके आकारमें परिणत होते है। जिस पुरुषके लिये वे गुण मोग भुगताकर अपवर्ग (सुक्ति) सम्पादन कर देते हैं, उसके लिये उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता; तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले कार्य और कारणरूपमे विभक्त हुए गुण प्रतिलोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने कारणमें विलीन हो जाते है। यही गुणोंका कैवल्य अर्थात् पुरुषसे अलग हो जाना है; और उन गुणोंके साथ पुरुषका जो अनादिसिद्धं अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जानेपर अपने खरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुपका कैवल्य अर्थात् प्रकृतिसे सर्वथा अलग हो जाना है ॥३४॥



#### श्रीहरिः

# योगदर्शनकी वर्णानुक्रमणिका

|                                                        | पाड | सूत्र      | ਮ <u>ੰਡ</u> |  |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|--|
| [ अ ]                                                  |     |            |             |  |
| अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्            | 8   | <b>१</b> २ | १३४         |  |
| अथ योगानुशासनम्                                        | १   | १          | १           |  |
| अनित्याग्रुचिदुःखानात्मसु नित्यग्रुचिसुखात्म-          |     | -          |             |  |
| ख्यातिरविद्या •••                                      | २   | Ų          | ४४          |  |
| अनुभूतविपयासप्रमोपः स्पृतिः                            | ?   | ११         | 9           |  |
| अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः                      | २   | 3 9        | ७२          |  |
| अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा                      | १   | १०         | 6           |  |
| अभ्यासवैराग्याभ्या तन्निरोधः                           | 8   | १२         | 9           |  |
| अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेद्याः क्लेशाः '''          | २   | a,         | ४२          |  |
| अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छित्रोदाराणाम् | २   | ४          | ४३          |  |
| अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम्                    | २   | ३ ७        | ७१          |  |
| अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सिन्निधौ वैरत्यागः                 | २   | ३५         | ७०          |  |
| अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मन्वयापरिग्रहा यमाः 🅶             | ą   | ۵٤         | ६५          |  |
| [ <del>\frac{2}{5}</del> ]                             |     |            |             |  |
| र्दश्वरप्रणिधानाद्वा                                   | Ł   | २३         | १९          |  |

|                                               |                | पाद | . सूत्र | मुष्टः |
|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------|--------|
| [ ब                                           | ]              |     |         |        |
| उदानजयाजलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रा          | न्तश्च         | ą   | ३९      | १०९    |
| [ ऋ                                           | ]              |     |         |        |
| ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा                          | •••            | १   | ४८      | ३७     |
| [ <b>ए</b>                                    | ]              | 1   |         |        |
| एकसमये चोभयानवधारणम्                          | • • •          | ¥   | २०      | १३९    |
| एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविष         | या व्याख्याता  | १   | ४४      | ३५     |
| एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा    |                | ₹   | १३      | 90     |
| [ <b>क</b> ]                                  | ]              |     |         |        |
| कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः                | • • •          | ą   | ३०      | १०४    |
| कर्माग्रुह्नाकुष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्   |                | 8   | હ       | १३०    |
| क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः             | • • •          | ş   | १५      | 98     |
| कायरूपसंयमात्तद्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः      | म्बाशा-        |     |         |        |
| संप्रयोगेऽन्तर्धानम्                          | • • •          | ₹,  | २१      | 35     |
| कायाकारायोः सम्बन्धसंयमालञ्चत्रलसमापत्ते      | श्चाकाश-       | ,   |         |        |
| गमनम्                                         | • • •          | ₹   | ४२      | ११२    |
| कायेन्द्रियसिद्धिरग्जिद्धियात्तपसः            | •••            | २   | ४३      | ७४     |
| कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्                        | • • •          | ₹   | ३१      | १०४    |
| कृतार्थे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्व   | गत्            | २   | २२      | 49     |
| क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ई     | <b>ृ</b> श्वरः | 8   | २४      | २०     |
| क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः     | • • •          | २   | १२      | ४९     |
| क्षणतत्क्रमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्           | • • •          | Ę   | ५२      | १२२    |
| क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्प्राह्यः क्रमः |                | 8   | ३३      | १४९    |
|                                               |                |     |         |        |

#### ( १५३ )

|                                                    |                  | पाद        | सूत्र | वेड |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------|-----|
| क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्प्रहीतृग्रहणग्राह्ये   | षु तत्स्थतदञ्जनत | <b>[</b> - |       |     |
| समापत्तिः                                          | •••              | १          | ४१    | ३१  |
| _                                                  | . 7              |            |       |     |
| [ ग                                                | 1                |            |       |     |
| ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवन्वसंयमादिनि <u>ः</u>   | द्रयजयः          | ₹          | ४७    | ११७ |
| [ <del>a</del>                                     | . ]              |            |       |     |
| चन्द्रे ताराव्यूह्जानम्                            | • • •            | ₹          | २७    | १०३ |
| चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृति    | तेसंकरश्च        | 8          | २१    | १४० |
| चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबु            | द्वेदनम्         | 8          | २२    | १४१ |
| [ज]                                                |                  |            |       |     |
| जन्मौपधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः                  | • • •            | 8          | १     | १२५ |
| जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्ये स्मृतिसंस्कारयो- |                  |            |       |     |
| रेकरूपत्वात्                                       | • • •            | ×          | 8     | १३१ |
| जातिदेशकाल्समयानवच्छिन्नाः सार्वभौ                 | मा महाव्रतम्     | २          | ३१    | ६६  |
| जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस              | ततः प्रतिपत्तिः  | ३          | ५३    | १२३ |
| जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्                   | • • •            | 8          | २     | १२८ |
| [ त ]                                              |                  |            |       |     |
| तिच्छद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः           | •••              | 8          | २७    | १४५ |
| तजपस्तदर्थभावनम्                                   | • • •            | १          | २८    | २२  |
| तज्ञयात्प्रशालोकः                                  | • • •            | Ę          | ų     | 64  |
| तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी                  |                  | 8          | ५०    | ३८  |
| ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुष             | गानाम्           | 8          | ३२    | १४८ |
| ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः                             | •••              | 8          | ३०    | १४७ |

|                                              |                     | प     | ाट स्त्र    | पृष्ठ      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| त्ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्                | • • •               | ર     | ५५          | ۷:         |
| ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चि         | ।<br>तस्यैकायतापरिण | ामः ३ | १२          | 6          |
| ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभ           | विश्व               | १     | २ <b>९</b>  | २३         |
| ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवात          | र्ग जायन्ते         | ą     | ३६          | १०७        |
| ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वा       | सनानाम्             | 8     | 6           | १३१        |
| ततः क्षीयते प्रकागावरणम्                     | • • •               | २     | ५२          | <b>८</b> १ |
| ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसंपत्तद्धर्मा      | नभिघातश्च           | ३     | ४५          | ११४        |
| ततो द्दन्द्रानभिघातः                         |                     | २     | ४८          | ७७         |
| ततो मनोजवित्व विकरणभावः प्रधानः              | तयश्च               | ३     | ४८          | ११८        |
| तत्परं पुरुपख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्           | •••                 | 8     | १६          | १२         |
| तत्प्रतिपेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः              | • • •               | ?     | ३२          | २६         |
| तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्                  | * * *               | ३     | २           | ८३         |
| तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः                     | • • •               | 8     | १३          | १०         |
| तत्र ध्यानजमनाशयम्                           | • • •               | ४     | ६           | १३०        |
| तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम्                    | • • •               | 8     | २५          | २०         |
| तत्र गन्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवि      | तर्का समापत्तिः     | 8     | ४२          | ३३         |
| तदर्थ एव दश्यस्याऽऽत्मा                      | •••                 | २     | २१          | ५९         |
| तदपि बहिरङ्ग निर्वीजस्य                      | ***                 | ३     | 6           | .८६        |
| तदभावात्संयोगाभावो हानं तहुशेः कैवल          | यम्                 | २     | २५          | ६१         |
| तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थ संह        | त्यकारित्वात्       | 8     | २४          | १४३        |
| तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्                |                     | १     | ३           | २          |
| तदा विवेकनिम्न कैवल्यप्राग्भारं चित्तम       |                     | 8     | २६          | १४५        |
| तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या       | ज्ञेयमल्पम्         | 8     | ३१          | १४७        |
| तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञात | म् <sup>।</sup>     | ४     | १७          | १३७        |
| तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपसून्यमिव सम      | ाधिः                | ३     | ₹           | 68'        |
| तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्          | • • •               | ३     | <b>4</b> '0 | १२०        |
|                                              |                     |       |             |            |

|                                                       | पाद  | स्त्र | <b>გ</b> 8 |
|-------------------------------------------------------|------|-------|------------|
| तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः               | २    | 8     | ४०         |
| तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः   | २    | 88    | ७७         |
| तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्                        | 3    | १०    | 66         |
| तस्य भूमिषु विनियोगः                                  | ३    | ६     | 64         |
| तस्य वाचंकः प्रणवः                                    | १    | २७    | २१         |
| तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा                      | २    | २७    | ६३         |
| तस्य हेतुरविद्या                                      | २    | २४    | ६१         |
| तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः            | १    | ५१    | ३९         |
| ता एव सबीजः समाधिः                                    | १    | ४६    | ३६         |
| तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् | ξ \$ | 48    | १२३        |
| तासामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्                       | 8    | १०    | १३२        |
| तीव्रसंवेगानामासन्नः •••                              | १    | २१    | १७         |
| ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः                          | ર્   | १०    | ४८         |
| ते ह्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् 💮 😁          | २    | १४    | 40         |
| रते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः •••                     | 8    | १३    | १३४        |
| ते समाधाबुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः •••               | 3    | ३७    | १०८        |
| त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः                               | ş    | ৩     | 64         |
| त्रयमेकत्र सयमः                                       | ą    | 8     | ८४         |
| [ द ]                                                 |      |       |            |
| द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ***      | २    | २०    | 46         |
| द्रप्टृहञ्ययोः सयोगो हेयहेतुः •••                     | २    | १७    | ५५         |
| द्रष्टृहञ्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् •••              | ४    | २३    | १४१        |
| दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहसुवः  | १    | ३१    | <b>२</b> ५ |
| दुःखानुरायी द्वेषः                                    | २    | 6     | ४७         |
| दृग्दर्शन्यातेकात्मतेवास्मिता ••••                    | २    | ६     | ४६         |
| दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसजा वैराग्यम्      | \$   | १५    | १२         |

|                                              |                   | पाव        | स्त्र | र्वेड |
|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------|-------|
| देशवन्धश्चित्तस्य धारणा                      | •••               | ą          | १     | ८३    |
| [ ម                                          | 1                 |            |       |       |
| घारणासु च योग्यता मनसः                       | •••               | ર          | ५३    | ८१    |
| ध्यानहेयास्तद्वत्तयः                         | •••               | <b>ર</b>   | ११    | ४९    |
| ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्                         | •••               | ą          | २८    | १०३   |
| [ न                                          | ]                 | ·          | ,,,   | • •   |
| न चैकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणकं तदा        | किं स्यात्        | ¥          | १६    | १३६   |
| न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभुतत्वात्          | •••               | ર          | २०    | 99    |
| न तत्त्वाभासं दृश्यत्वात्                    | •••               | ४          | ? \$  | १३८   |
| नाभिचके कायन्यूह्ज्ञानम्                     | • • •             | ş          | २९    | १०३   |
| निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु त     | तः क्षेत्रिकवत्   | ٧          | ą     | १२८   |
| निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्               | • • •             | 8          | ४     | १२९   |
| निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः            | • • •             | 8          | 80    | ३७    |
| [ प                                          | ]                 |            |       |       |
| परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः            | •••               | १          | ४०    | ३०    |
| परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गुणवृत्तिविरोधाच     | दुःखमेव सर्वे     | ì          |       |       |
| विवे <b>किनः</b>                             |                   | २          | १५    | ५१    |
| परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्              | • • •             | ą          | १६    | ९६    |
| परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्                  | ***               | 8          | १४    | १३५   |
| पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्यं | स्वरूपप्रतिष्ठा व | त्रा       |       |       |
| चितिशक्तेरिति                                | •••               |            | ३४    | १५०   |
| पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्           | • • •             | 8          | २६    | २१    |
| प्रकाशिकयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग   | गपवर्गार्थे दृश्य | ₹ <b>२</b> | १८    | ५६    |
| प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य           | •••               | 8          | ३४    | २७    |
| प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि               | •••               | 8          | G     | 3     |

#### ( १५७ )

|                                                         |                   | पाद    | सूत्र | नृष्ठ |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| प्रत्ययस्य परिचत्तज्ञानम्                               | •••               | ą      | १९    | ९८    |
| प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः                        | •••               | १      | ६     | ą     |
| प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्                       |                   | २      | ४७    | ७६    |
| प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्                | • • •             | 8      | ų     | १२९   |
| प्र <b>चृ</b> त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट्य | ग्रनम्            | ą      | २५    | १०२   |
| प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्य                 | ातेर्धर्ममेघः समा | धिः ४  | २९    | १४६   |
| प्रातिभाद्वा सर्वम्                                     | •••               | ą      | ३३    | १०५   |
| [ a                                                     | [ ]               |        |       |       |
| वन्धकारणगैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच चि                     | त्तस्य परशरीराव   | वेशः ३ | ३८    | १०८   |
| ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः                        | •••               | २      | ३८    | ७२    |
| वलेपु हस्तिवलादीनि                                      |                   | ₹      | २४    | १०१   |
| वहिरकिपता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रक                    | ाशावरणक्षयः       | ą      | ४३    | ११२   |
| वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभि               | ः परिदृष्टो       |        |       |       |
| दीर्घसूक्ष्मः                                           | •••               | २      | ५०    | 96    |
| वाह्याभ्यन्तरविपयाक्षेपी चतुर्थः                        | • • •             | २      | ५१    | 60    |
| [ 3                                                     | ਜ ]               |        |       |       |
| भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिल्यानाम्                         | • • •             | १      | १९    | १५    |
| भुवनजान सूर्वे संयमात्                                  | * * *             | રૂ     | २६    | १०२   |
|                                                         | <b>4</b> ]        |        |       |       |
| मूर्धज्योतिपि सिद्धदर्शनम्                              | • • •             | ą      | ३२    | १०४   |
| मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः                     | • • •             | १      | २२    | १८    |
| मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपु                     | ण्यापुण्यविषयाप   | गां    |       |       |
| <u>भावनातिश्चत्तप्रसादनम्</u>                           | •••               | १      | 3,3   | २७    |
| मैन्यादिपु वलानि                                        | • • •             | ş      | २३    | १०१   |
|                                                         | य ]               |        |       |       |
| यथाभिमतध्यानाद्वा                                       | • • •             | १      | ३९    | ३०    |

|                                                 |                  | पा | द सृत्र  | <b>दे</b> छ |
|-------------------------------------------------|------------------|----|----------|-------------|
| यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान          | समाघयो-          |    |          |             |
| <b>ऽ</b> ष्टावङ्गानि                            | • • •            | ₹  | २९       | ६५          |
| योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः                          | ***              | 8  | <b>ə</b> | , ,         |
| योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवे | <b>कख्यातेः</b>  | २  | २८       | ६४          |
| [ र ]                                           |                  |    |          |             |
| रूपलावण्यवलवज्रसहननत्वानि कायसंपत्              | • • •            | ą  | ४६       | ११६         |
| [ <b>व</b> ]                                    |                  |    |          |             |
| वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः      | •••              | 8  | १५       | १३६         |
| वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम्                     | • • •            | २  | ३३       | ६८          |
| वितर्कविचारानन्दासितानुगमात्संप्रज्ञातः         | • • •            | 8  | १७       | १३          |
| वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता               | लोभकोध-          |    |          |             |
| मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाजा            | नानन्तफला        |    |          |             |
| इति प्रतिपक्षभावनम्                             | ***              | ?  | ३४       | ६९          |
| विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्           | •••              | ?  | 6        | ų           |
| विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः       | •••              | ?  | १८       | १४          |
| विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः                    | •••              | २  | २६       | ६२          |
| विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः             | • • •            | 8  | २५       | १४४         |
| विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि       | •••              | 3  | १९       | ५७          |
| विशोका वा ज्योतिप्मती                           |                  | ?  | ३६       | २८          |
| विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनि     | वन्घनी           | 8  | ३५       | २८          |
| वीतरागविषय वा चित्तम्                           | • • •            | १  | ३७       | २८          |
| वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः             | • • •            | 8  | ५        | २           |
| <b>वृत्तिसारूप्यमितरत्र</b>                     | •••              | १  | ४        | २           |
| व्याधिस्त्यानसशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिद      | र्शनालब्ध-       |    |          |             |
| भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेः       | <b>इन्तरायाः</b> | 8  | ३०       | २३          |

|                                                                                         |                  | पाद          | स्त्र | र्वेड   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|---------|
| न्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिममवप्रादुर्भावौ                                                | निरोधक्षण-       |              |       |         |
| चित्तान्वयो निरोधपरिणामः                                                                | • • •            | á            | 9     | ८६      |
| िश्व                                                                                    |                  |              |       |         |
| शब्दज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः                                                   | • • •            | 8            | 9     | b       |
| शब्द शानानुपाता वस्तु श्रूरपा । पगरपा<br>शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्त्रह्य | विभागा-          | •            | ,     |         |
| ·                                                                                       | ***              | ٦            | १७    | ९६      |
| सयमात्सर्वभूतस्तजानम्                                                                   |                  | ą            | १४    | 93      |
| गान्तोदितान्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी                                                    | neroda.          | र<br>२       | ३२    | ६७      |
| शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि निय                                                | <del>1</del> 411 | •            | •     | ५०<br>इ |
| शौचात्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः                                                         | • • •            | <del>؟</del> | 80    | •       |
| श्रद्धाचीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्                                           | • • •            | १            | २०    | १६      |
| श्वानुमानप्रज्ञाम्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात                                            | Ţ                | 8            | ४९    | ३८      |
| श्रोत्राकागयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम्                                           | * *              | ३            | ४१    | १११     |
| [ स                                                                                     | ]                |              |       |         |
| सति मूळे तद्दिपाको जात्यायुर्भोगाः                                                      |                  | २            | १३    | ५०      |
| स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो ह                                                 | .ढभूमिः          | १            | १४    | ११      |
| सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम्                                                      | ***              | २            | ३६    | ७१      |
| सत्वपुरुपयोरत्यन्तासकीर्णयोः प्रत्ययाविशे                                               | पो भोगः          |              |       |         |
| परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुपज्ञानम्                                                     | •••              | *            | ३५    | १०५     |
| सत्वपुरुषयोः गुद्धिसाम्ये कैवल्यम्                                                      |                  | ą            | 44    | १२४     |
| सन्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधि                                                | ष्ठातृत्वं       |              |       |         |
| सर्वेञातृत्व च                                                                          |                  | ş            | 88    | ११९     |
| सन्वशुद्धिसौमनस्यैकाच्येन्द्रियजयातमदर्शन                                               | योग्यत्वानि च    | ર            | ४१    | ७ इ     |
| सदा जाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्याप                                             |                  | 8            | 36    | १३८     |
| समाधिभावनार्थः क्लेशतन्त्ररणार्थश्च                                                     | •••              | २            | २     | ४१      |
| समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्                                                            | •••              | २            | ४५    | હહ્     |
| समानजयाज्ज्वलनम्                                                                        | •••              | ą            | ٧o    | ११०     |
|                                                                                         |                  |              |       |         |

## ( १६० )

|                                               |                 | पाट | स्त्र | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-------|-------|
| संतोपादनुत्तमसुखलाभः                          | • # •           | 7   | ४२    | ७४    |
| सस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्          | • • •           | ą   | १८    | ९७    |
| सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समा     | धपरिणामः        | ą   | ११    | 66    |
| सुखानुगयी रागः                                | • • •           | २   | ৩     | ४७    |
| सूक्ष्मविषयत्व चालिङ्गपर्यवसानम् 🗼            | •••             | \$  | ४५    | ३५    |
| सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद्परान्त   | तज्ञान-         |     |       |       |
| मरिण्टेभ्यो वा                                | • • •           | ą   | २२    | १००   |
| स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट   | प्रसङ्गात्      | 3   | ५१    | १२१   |
| स्थिरसुखमासनम्                                |                 | २   | ४६    | ७६    |
| स्थूलस्वरूपस्क्ष्मान्वयार्थवन्वसंयमाद्भूतजयः  |                 | ą   | ४४    | ११३   |
| स्मृतिपरिशुढ़ौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा | निर्वितर्का     | \$  | ४३    | ३४    |
| स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा                   | •••             | 8   | ३८    | २९    |
| स्वरसवाही विदुपोऽपि तथारूढोऽभिनिवेश           | •               | २   | 9     | ४७    |
| स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रि | याणा प्रत्याहार | : २ | 48    | ८१    |
| स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलन्धिहेतुः संयोग    | •               | २   | २३    | ६०    |
| स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः                 | • • •           | २   | ४४    | ७५    |
| [ ह ]                                         |                 |     | _     |       |
| हानमेषा क्लेगवदुक्तम्                         | . • •           | 8   | २८    | १४६   |
| हृदये चित्तसंवित्                             | • • •           | ą   | ३४    | १०५   |
| हेतुफलाश्रयालम्बनैः संग्रहीतत्वादेषामभावे     | तदभावः          | 8   | ११    | १३३   |
| हेयं दु:खमनागतम्                              | • • •           | २   | १६    | ५५    |



# गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची

11=)

१।=)

||=) ||-) ||) ||)

> |=) |=) |=) |-)

| श्रीमद्भगवद्गीता             | तत्त्व-चिन्तामणि (बड़ा)   |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | भाग १ अजिल्द ॥            |
| गीता-तत्त्वविवेचनी सजिल्द ४) | » २—III=) सजिल्द     १    |
| गीत। मझोली ॥≶) सजिल्द १)     | ,, ३।⊫) सजिल्द १          |
| गीता मोटे अक्षरवाली अर्थ-    | ,, ६—१) सजिल्द १।         |
| सहित ॥) सजिल्द ॥।=)          | · ·                       |
| गीता केवल भाषा ।)            | तत्त्व-चिन्तामणि (गुटका)  |
| गीता छोटी भाषाटीका =)॥       | भाग १                     |
| सजिल्द ।)॥                   | <b>,, ب</b>               |
| गीता मूल विष्णुसहस्रनाम-     | ढाई हजार अनमोल बोल        |
| सहित -)॥                     | ( संत-वाणी ) ॥=) स० ॥॥    |
| गीता मूल महीन अक्षर )॥       | कवितावली ॥                |
| गीताडायरी सन् १९५१           | दोहावली                   |
| साधारण जिल्द ॥=)             | सुखी जीवन                 |
| प्रश्लोपनिषद् ॥)             | नैवेद्य                   |
| ऐतरेयोपनिषद् ।=)             | उपनिषदोके १४ रत्न ।       |
| श्रीमद्भागवत महापुराण        | लोक-परलोकका सुधार भाग १   |
| मृल (गुटका) सजिल्द ३)        | लोक-परलोकका सुधार भाग २ । |
| थीरामचरितमानस                | रामायण प्रथमा परीक्षा     |
| मझोली भापाटीका सजि॰ ३॥)      | भक्त नरसिंह मेहता         |
| मझोली मृल सजिल्द २)          | प्रेम-दर्शन               |
| मानस-शंका-समाभान ॥)          | भक्त-चरित-माला            |
| दिनय-पत्रिका १) सजि० १।=)    | भक्त वालक                 |
| गीतावली सटीक १) सजि० १।=)    | भक्त नारी ।-              |
|                              |                           |

## [ २ ]

| भक्त-पञ्चरल            | 1-)        | नवधा भक्ति                                                       | =)             |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| आदर्श भक्त             | 1-)        |                                                                  | =)             |
| भक्त-चिनद्रका          | 1-)        | रामायण-शिशु-परीक्षा पाठ्य-                                       |                |
| भक्त-सप्तरत            | 1-)        |                                                                  | =)             |
| भक्त-कुसुम             | 1-)        | भजन-संग्रह                                                       |                |
| प्रेमी भक्त            | 1-)        | 0 0                                                              | =)             |
| प्राचीन भक्त           | 11)        |                                                                  | <del>-</del> ) |
| भक्त-सौरभ              | 1-)        |                                                                  | =)             |
| भक्त-सरोज              | 1=)        |                                                                  | =)<br>`        |
| भक्त-सुमन              | l=)        |                                                                  | ÷)<br>`        |
| अदर्श चरित-माला        |            |                                                                  | ·)             |
| भक्तराज हनुमान्        | 1-)        | स्त्रीधर्म-प्रश्नोत्तरी -)।<br>नारीधर्म -)।                      |                |
| सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र | 1-)        |                                                                  |                |
| प्रेमी भक्त उद्धव      |            |                                                                  |                |
|                        | <b>⊫</b> ) | मनुस्मृति दूसरा अध्याय -)।<br>ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्तालाप -) |                |
| महात्मा विदुर          | =)         |                                                                  |                |
| भक्तराज ध्रव           | <b>=</b> ) | श्रीविष्णुसहस्रनाम सटीक –)।                                      |                |
| विवेक-चूडामणि          | 1-)        | हनुमानवाहुक -)।<br>श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श                     | I              |
| परमार्थ-पत्रावली भाग १ | 1)         | असितिक चारत्रत आदश<br>ग्रिक्षा –)।                               | ì              |
| ,, ۶                   | 1)         |                                                                  |                |
| ,, ₹                   | 11)        | मनको वशमे करनेके उपाय -)।<br>ईश्वर -)।                           |                |
| कल्याण-कुञ्ज           | 1)         | मूल रामायण -)।                                                   |                |
| महाभारतके आदर्श पात्र  | 1)         | रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाठ्य-                                     |                |
| आदर्श भ्रातृ-प्रेम     | <b>=</b> ) | पुस्तक -)।                                                       |                |
| मानव-धर्म              | <b>(a)</b> | हरेरामभजन १४ माला ।-)                                            |                |
| गीता-निबन्धावली        | =)         | हरेरामभजन ६४ माला १)                                             |                |
| साधन-पथ                | =)         | शारीरकमीमासादर्शन )॥।                                            |                |
| मनन-माला               | =)         | वलिवैश्वदेवविधि )॥                                               |                |

## निदानं तापानामुदितमथ तापाश्र कथिताः सहाङ्गेरष्टाभिर्विहितमिह योगद्वयमपि । कृतो मुक्तेरध्वा गुणपुरुषभेदः स्फुटतरो विविक्तं कैवल्यंपरिगलिततापा चितिरसौ॥

--वाचस्पति मिश्र

'इस योगदर्शनमे अविद्यादि पाँच प्रकारके क्षेशोका खरूप और उनके नाशका उपाय भी बताया गया है, तथा यम-नियमादि आठों अङ्गोसिहत सबीज और निर्वीज—ऐसे दो प्रकारके योगकी भी व्याख्या की गयी है एवं सत्त्वादि तीनो गुणोसे पुरुषका भेद स्पष्ट करके तथा पाँचों क्षेशोंके भछीभाँति गल जानेपर जब वह प्रकाश-खरूप द्रष्टा अकेला रह जाता है, वही उसका कैंबल्य है, यह कह-कर मुक्तिका मार्ग सरल किया गया है।'



#### पैकेट नं० २, पुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥)

| •                               | •       |                                 |  |  |  |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--|--|--|
| १-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद      |         | १०-भगवत्प्राप्तिके विविध        |  |  |  |
| (सार्थ)                         | 11(     | उपाय )।।                        |  |  |  |
| २–सीतारामभजन                    | )       | ११-व्यापारसुधारकी आवश्यकता      |  |  |  |
| ३-भगवान् क्या है !              | )11     | और व्यापारसे मुक्ति )॥          |  |  |  |
| •                               | •       | १२-स्त्रियोके कल्याणके कुछ      |  |  |  |
| ४-भगवान्की दया                  | )11     | घरेल् प्रयोग )॥                 |  |  |  |
| ५-गीतोक्त साख्ययोग और           |         | १३-परलोक और पुनर्जन्म )॥        |  |  |  |
| निष्कामकर्मयोग                  | )11     | १४-ज्ञानयोगके अनुसार विविध      |  |  |  |
| ६-सेवाके मन्त्र                 | )11     | साधन )॥                         |  |  |  |
| ७-प्रश्नोत्तरी                  |         | १५-अवतारका सिद्धान्त )॥         |  |  |  |
| •                               | )11     | १६-गीताके स्रोकोकी वर्णानु-     |  |  |  |
| ८-सन्ध्या विधिसहित              | )11     | क्रम-सूची )॥                    |  |  |  |
| ९-सत्यकी शरणसे मुक्ति           | )11     | 11)                             |  |  |  |
| पैकेट नं• ४,                    | पुस्तक  | -सं० १८, मूल्य।)                |  |  |  |
| १-धर्म क्या है ?                | )[ ]    | १०-गोक-नागके उपाय )।            |  |  |  |
| २-श्रीहरिसकीर्तन-धुन            | _)ı     | ११-ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- |  |  |  |
| ३-दिव्य सन्देश                  | )ı      | जप सर्वोपरि साधन है )।          |  |  |  |
| ४नारद-भक्ति-सूत्र               | )ı      | १२-चेतावनी , )।                 |  |  |  |
| ५-महात्मा किसे कहते है ?        | )1      | १३-त्यागसे भगवत्-प्राप्ति )।    |  |  |  |
| ६-ई वर दयालु और न्यायकारी       |         | १४-श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव )। |  |  |  |
| ne                              | )ı      | १५-लोममे पाप आधा पैसा           |  |  |  |
| ७-प्रेमका सच्चा स्वरूप          | Ĵι      | १६—सप्तश्ठोकी गीता आधा पैसा     |  |  |  |
| ८-हमारा कर्तन्य                 | )ı      | १७-१८-गजल गीता २ प्रति )।       |  |  |  |
| ९-कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ | )[]     | 1)                              |  |  |  |
|                                 | ताप्रेस | , पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)       |  |  |  |
|                                 |         |                                 |  |  |  |

#### निदानं तापानामुदितमथ तापाश्च कथिताः सहाङ्गेरष्टाभिविंहितमिह योगद्वयमपि । कृतो मुक्तेरध्वा गुणपुरुषभेदः स्फुटतरो विविक्तं कैवल्यं परिगलिततापा चितिरसौ ॥

—वाचस्पति मिश्र

'इस योगदर्शनमे अविद्यादि पॉच प्रकारके क्षेत्रोंका खरूप और उनके नाराका उपाय भी बताया गया है, तथा यम-नियमादि आठों अङ्गोसहित सवीज और निर्वाज—ऐसे दो प्रकारके योगकी भी व्याख्या की गयी है एवं सत्त्वादि तीनो गुणोसे पुरुषका भेद स्पष्ट करके तथा पाँचों क्षेत्रोंके भठीभाँति गठ जानेपर जब वह प्रकाश-खरूप द्रष्टा अकेटा रह जाता है, वही उसका कैवल्य है, यह कह-कर मुक्तिका मार्ग सरल किया गया है।'



## महर्षि पतञ्जलिकी अमृत-वाणी

#### ( योगदर्शन )

पतञ्जलिमुनेहिकः काऽप्यपूर्वा जयत्यसी। पुंस्प्रकृत्योवियोगोऽपि योग इत्युदितो यया॥ जयन्ति वाचः फणिभर्तुरान्तर-स्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः ।

विभाव्यमानाः सततं मनांसि याः सतां सदाऽऽनन्दमयानि कुर्वते ॥

'महर्षि पतञ्जलिकी योगदंशीनरूपा ऐसी अपूर्व वाणीकी जय हो, जिसके द्वारा पुरुप और प्रकृतिके वियोगको भी योग कहा गया है।'

'जो अन्तः करणके अज्ञानमय अन्धकारका निवारण करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोके समान प्रकाशित हो रही है तथा निरन्तर अनुशीलन करनेपर जो साधु-पुरुषोके मनको सदा आनन्दमय करती रहती है, शेपावतार महर्षि पतञ्जलिकी वे वाणी सर्वोपरि विराजमान है।'

—राजा भोज



